## योगेश्वर कृष्ण

<sub>लेखक</sub> चमृ**प**ति एम. ए. ओ३म्

# योगेश्वर कृष्णा

श्रीकृष्ण का महाभारत से संकलित पुराणानुमोदित ऐतिहासिक जीवन-चरित्र

> <sub>लेखक</sub>्र स्वर्गीय चमूपति एम. ए,

> > मूल्य ४)

प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी।

प्रकाशक— मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ।

> द्वितीयात्रृत्ति — १००० सम्वत् २००६

> > मुद्रक— गुरुकुल मुद्रग्गालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार ∣

## विषय-सूची

|                                           | 101           |           |     |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----|
| वेपय                                      |               |           | ,   |
| १—भ्मिका तथा परिचय                        | •             | •••       | (   |
| २—वंश, स्थान ऋार समय                      | •••           | • • •     |     |
| ३ बालकाल ग्राग शिद्धा                     | •••           |           |     |
| ४-कंस का वध ग्रीर संघ की                  | पुनः स्थापना  | •••       |     |
| ५—जरासन्घ के त्राक्रमण त्री<br>६—रुक्मिणी | र यादवाका द   | (रिका-प्र | धान |
|                                           | •••           | •••       |     |
| ७—द्रौपदी का स्वयंवर                      | •••           | •••       |     |
| <ul> <li>स—सुभद्रा का निवाह</li> </ul>    |               | •••       |     |
| ६खाएडव दाह                                | • • •         | • • •     |     |
| १०युधिष्ठिगका राजसूय १.                   | जरासन्ध का    | वध        |     |
| ११—युधिष्ठिर का राजसूय२,                  |               | • • •     |     |
| १२ — युधिष्ठिर का राजसूय — ३.             | राजाश्चा के उ | ग्हार .   |     |
| १३युधिष्ठिर की राज्यप्रणाली               | 1             | •         |     |
| १४सौमनगर की लड़ाई                         | •••           | •••       |     |
| १५ — पाग्डवा क। प्रवास                    | • • •         | • • •     |     |
| १६महाभारत की तैयारी                       | ••            | • • •     |     |
| १७—श्रीकृष्ण की बसीठी ( दूत               | कर्म )        | • • •     |     |
| १८ग्रर्जुन के सारिथ                       | •••           | •••       |     |
| १६ विश्वरूप                               | •             | •••       |     |
| २०—भोष्म बाबा की शरराय्या                 | •••           | •••       |     |
| २० श्राभिभन्य की वीरता                    |               |           |     |

| विषय                                     |             |              | â                   |
|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| २२ पुत्रवध का बदला                       | •••         | •••          | २५३                 |
| २३ घटोत्कच की बिल                        | •••         | •••          | २३२                 |
| २४—शठे शाख्यम्—द्रोग का वध               | • • •       | •••          | २३४                 |
| २४ मनस्विनी प्रतिज्ञाकोप का पा           | त्र बदल वि  | देया         | <b>₹</b> 8€         |
| २६ - एक हताश जीवन का श्रन्त              | संग्राग- धर | <del>,</del> |                     |
| श्रौर सराचार-धर्म                        | • • •       |              | २६०                 |
| २७ — सम्राट्की मान ग्ला                  | •••         |              | २७१                 |
| २८ दुर्योघन की वीरगनि                    | •••         |              | २७८                 |
| २६सताये हुन्नों को सान्त्वना             |             |              | २८४                 |
| ३०कोतों का संहार                         |             | •••          | २म६                 |
| ३१महाभारत का युद्ध-प्रकार                | • • •       |              | २८६                 |
| <b>३२ग्र</b> श्वमेघ स्रर्थात् पारडवसाम्र | ज्य की पु   | नः स्थापना   | ३११                 |
| ३३ — यादववंश का नाश — जवनिका             | पतन         | •••          | ३२७                 |
| ३४ — पुरागों का बालगोपाल                 |             | •••          | <b>3</b> ફ <b>દ</b> |
| ३४—देश विदेश के त्रालगोगल                | • • •       | • • •        | ३४⊏                 |
| ३६श्रनुक्रमिशका                          |             |              | ३५३                 |

#### परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रान्त में खेतड़ी राज्य है।
यहाँ के राजा श्री श्रजीतसिंहजी बहादुर बड़े तपस्वी व विद्याप्रेमी हुए हैं। गणित-शास्त्र में उनकी श्रद्धत गित थी। विद्यान
उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वे दक्त श्रीर गुण-प्राहिता
में श्रद्धितीय थे। दर्शन और श्रध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी
थी कि विलायत जाने के पहिले श्रीर पीछे स्वामी विवेकानन्द
उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामीजी से घंटों शास्त्र-चर्चा हुआ
करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक
महाराज श्रीरामसिंह जी की हो में दिखाई दी।

राजा श्रीश्वजीतिसहजी की रानी श्वाउश्वा (मारवाड़) चाँपावत जी के गर्भ से तीन संतित हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुँविर थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहरिसहजी के ज्येष्ठ चिरजीव श्रीर युवराज राजकुमार श्रीउम्मेदिसहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदकुँविर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के

युवराज महाराज कुमार श्रीमानसिंहजी से हुन्ना । तीसरी संतान जयसिंहजी थे, जो राजा श्रीत्रजीतसिंहजी श्रौर रानी चांपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभिचिन्तकों के लिए तीनों की स्मृति सिख्चित कमों के परिणाम से दु: खमय हुई। जयासिंह जी का खंगवास सम्मह वर्ष की अवस्था में हुम्मा। श्रीर सारी प्रजा, सब शुभ-चिन्तक, सम्बन्धी, मित्र और गुरुजनों का हृदय श्राज भी उस श्रांच से जल ही रहा है। श्रश्मत्थामा के त्रण की तरह यह घाव कभी भरने के नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुम्मा हो। श्रीसूर्य कुँविर बाई जी को एक मात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरान्त हुम्मा। श्रीचांद कुँविर बाई जी को वैधव्य की विषम यातना भोगना पड़ी श्रीर श्रातृ-वियोग श्रीर पति-वियोग दोनों का असहा दुख वे मेल रही हैं। उनके एक-मात्र चिरक्षीव प्रतापगढ़ के जुँवर श्रीरामसिंह जी से मातामह राजा श्रीश्रजीतसिंह जी का कुल प्रजावान है।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी के कोई संतित जीवित न रही। उनके बहुत श्रामह करने पर भी राजकुमार श्रीउम्मेदसिंहजी ने उनके जीवन-काल में दूसरा विवाह नहीं किया। किन्तु उनके वियोग के पीछे उनके इच्छानुसार कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरञ्जीव वंशांकुर श्रीसुदर्शनदेवजी विद्यमान हैं।

श्रीमती सूर्यकुमारीजी बहुत शिक्तिता थीं। उनका श्रध्य-यन बहुत विस्तृत था। उनका हिन्दी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिन्दी इतनी श्रच्छी लिखती थीं श्रीर श्रक्तर इतने सुन्दर होते थे कि देखने वाले चमत्कृत रह जाते। स्वर्गवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानन्द के सब प्रन्थों, व्याख्यानों श्रीर लेखों का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद में छपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों श्रीर श्रध्यात्म—विशेषतः श्रद्धेत वेदान्त की श्रोर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निर्देशानुसार इसका कार्य-क्रम बाँधा गया। साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट की कि इस सम्बन्ध में हिन्दी में उत्तमोत्तम प्रन्थों के प्रकाशन के लिये एक श्रक्तण निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय। इसका व्यवस्था-पत्र बनते श्रीमती का स्वर्गवास हो गया।

महाराज कुमार उम्मेद्सिंहजी ने श्रीमती की श्रंतिम कामना के श्रनुसार:—

- १—२०,०००) बीसहजार रुपये देकर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के द्वारा 'सूर्य्यकुमारी प्रन्थमाला' के प्रकाशन की व्यवस्था की।
- २—३०,२००) तीस हजार रुपये के सूद से गुरुकुल-विश्व-विद्यालय कांगड़ी में सूर्य्यकुमारी द्यार्थ्य भाषा गद्दी (चेद्यर) की स्थापना की।

- ३—४,०००) पांच हजार रुपये से उपरोक्त गुरुकुल में चेश्वर के साथ ही 'सूर्यकुमारी-निधि' की स्थापना कर 'सूर्य-कुमारी-प्रन्थावलि' के प्रकाशन की व्यवस्था की।
- ४—४,०००) पांच हजार रुपये द्वार हाई स्कूल शाहपुरा में 'सूर्य्वकुमारी-विज्ञान-भवन' के लिए प्रदान किये। इस 'सूर्य्यकुमारी-प्रन्थावलि' में आर्य्य भाषा के उत्तमी-त्तम प्रन्थ छापे जायँगे। स्थीर इसकी विक्री की आय इसी निधि में जमा होती रहेगी, इस प्रकार श्री सूर्य्यकुमारीजी तथा श्रीमहाराज कुमार उम्मेदसिंहजी के पुण्य तथा यश की निरंतर

वृद्धि होगी और हिन्दी भाषा का श्रभ्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान लाभ होगा।

#### श्रो३म्

## भूमिका

सा विभूतिरनुभावसम्पदां भूयसी तव यदायतागति।
एतदृढगुरुभार ! भारतं वर्षमद्य मम वर्तते वशे॥
शिशुपालवध १४,४

"हे भारी भार सँभाले (श्रीकृष्ण)! श्रापकी कृपा का यह कितना बड़ा चमत्कार है कि श्राज से (सारा) भारतवर्ष मेरे श्रिधकार में है।"

माध किव ने शिशुणालवध में युधिष्ठर से श्रीकृष्ण को इन शब्दों में संबोधित कराया है। "भारी भार सँभाते!" यह विशेषण श्रर्थ-गर्भित है। युधिष्ठर के साम्राज्य का भार वस्तुतः श्रीकृष्ण ही के कन्धों पर था। किव ने इसी भाव को लद्दय में रखकर इस विशेषण का अत्यन्त भावपूर्ण प्रयोग किया है। परन्तु इस इंगित को सममा टीकाकार भी तो नहीं। उसने श्रीकृष्ण पर भारत के साम्राज्य का नहीं, "विश्वंभर्व" का भार लाद दिया है। किव के सम्मुख युधिष्ठर का "मन्त्री", पाण्डव साम्राज्य का निमाता, महाभारत का "श्रेष्ठ पुरुष" श्रीकृष्ण था। टीकाकार की श्राँखों में विष्णु का श्रवतार साज्ञात् परमेश्वर विश्वम्भर श्रीकृष्ण। किस भाव का सामयिक श्रीचित्य अधिक है, किस "भार" में, स्वाभाविक धन्यवाद के उद्गारों की दृष्टि से, श्रिधिक समयोचित "गुरुता", श्रिधिक प्रकरणोचित "गौरव" है, साहित्य के सहृदय ममिझ स्वयं समभें श्रीर श्रामन्द लें। किव का कौशल "ऊढगुरुभार!" इस संज्ञिप्त से सम्बोधन में है। इस छ: श्रज्ञर की छोटी सी पदावली में श्रीकृष्ण के जीवन का सारा सार आ गया है।

महाभारत की कथा पाण्डवों के संकटमय जन्म से आरंभ होती है और उनके कण्टकाकीण बालकाल तथा आपत्तियों से व्याप्त युवावस्था का वर्णन कर भारतीय कवियों की इस मयादा के अनुसार कि किंव की रचना सदा सुखान्त ही होनी चाहिए, सम्पूर्ण भारतवर्ष पर युधिष्ठिर के साम्राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हो जाती है। महाभारत की सुखान्त समाप्ति का अवसर युधिष्ठिर का अश्वमेध है। वास्तविक कहानी की यहीं इतिश्री: हुई है।

१-- दुर्योधन ने कहा है:--

त्वञ्च श्रीष्ठतमो लोके सतामच जनाद्न । उद्योग० ६, १४ स्वयं श्रीकृष्ण कहते हैं---

<sup>ं</sup> श्रहं हि तत् कारध्यामि परं पुरुषकारतः । टैवन्तु न मया शक्यं कर्म कर्तुं कथझन ॥ भीष्म०७६, ५−६

युधिष्ठिर से, पूर्व जरासन्ध भारत के एक बड़े भाग का सम्राद्धा। उसके साम्राज्य का साधन था पाश्चिक बल १। वह भारत में शासन की विभिन्नता को मिटाना चाहता था। घर घर का अपना राज्य हो और इस राज्य की अपनी राज्य-प्रणाली हो, यह उसे असहस्था। १८ भोजकुलों को उसने तहस-नहस्स कर दिया। यादबों के "संघ" को मिटा कर उसकी जगह कंस को मथुरा का एकराट् (Monarch) बनाया। कई गण-राज्य (Republics) तष्ट-भ्रष्ट कर दिये। छियासी राजाओं को इम प्रकार बन्दी बना दिया और घोषणा

१--तस्मादिह बलादेव साम्राज्यं कुरुते हि सः। सभा० १५, १८

"साम्राज्य" शब्द महाभारत में दो श्रथों में प्रयुक्त हुश्रा है।

इसका एक अर्थ तो वही है जो श्रागरेज़ी शब्द एम्पाय्र

(Empire) का। इसमें कई राज्य परवश होकर बलात्कार से ही किसी महान सम्राय् के अधीन होते हैं। ऐसा साम्राज्य जरासंध का था। साम्राज्य शब्द का एक और अर्थ वह है जो अर्थेगरेज़ी में कामनवेल्थ (Commonwealth शब्द से प्रकर क्या जाता है। शिश्रपाल कहता ही है:--

हम युधिष्ठिर के डर से या लोभ से या इससे संधिं होने के कारण इसे कर नहीं देते। हम इसे धर्म में प्रकृत जानते हैं। इसलिए कर देते हैं। सभापर्व ३७,१६-२० ग्रार्थात् युधिष्ठिर का साम्राज्य पाशिवक बल पर नहीं, किन्तु धर्म पर—समस्त राष्ट्रां की स्वसम्मति पर— श्राश्रित था। श्रीकृष्ण ने साम्राज्यों की इस विभिन्नता का वर्णन सभापर्व १५, १५-१६ में किया है। की कि बन्दी राजाओं की संख्या सौ हो जाने पर इन्हें महा-देव की बलि चढ़ाया जायगा। 3

श्रीकृष्ण शिच्चा समाप्त कर श्रभी पितृगृह में श्राये ही थे कि उनके दृष्टिगोचर यह स्थिति हुई। इस श्रल्पवयस्क श्रवस्था में उन्होंने श्रपने घर की फूट को किस बुद्धिमत्ता से मिटाया और कंस को मार तथा जरासन्ध की सेनाश्रों को बारम्बार पराजित कर किस दूरदर्शिता तथा कार्यकुश्लता से संघ की फिर से स्थापना की, संसार के राजनैतिक इतिहास में यह एक श्रयन्त महत्त्व-पूर्ण तथा मनोरम घटना है। र

मगध-साम्राज्य के दांतों तले अपनी मथुरा की राजधानी को सुरित्तत न समक्त कर श्रीकृष्ण ने वृष्णियों और अवधकों के सन्नह कुल द्वारवती में जा बसाये और वहीं यादवसंघ की राजधानी स्थापित कर दी। इस प्रकार अपने घर की चिन्ता से मुक्त होकर श्रीकृष्ण ने अपने जीवन का लद्दय समूचे भारत को जरासंध के पंजे से छुड़ाना और उसे आर्य-साम्राज्य या दूसरे शब्दों में आत्म-निर्णय के मौलिक सिद्धान्त पर आश्रित भारतवर्ष के छोटे बड़े एकराद, बहुराद, संघ, श्रेणी, सभी प्रकार के राज्यों के संगठन (Commonwealth) की छत्रच्छाया में लाना निश्चित किया। यही वह "गुरुभार" था

१--देखो स्रध्याय ४, ६।

२--देग्वो श्रध्याय ३।

जिसके "बाहन" का बीड़ा श्रीकृष्ण ने उठाया। इस गुरुभार कार्य के सफलतापूर्वक निबाह देने के कारण किव ने श्रीकृष्ण को "ऊढगुरुभार" कहा।

पाँचों पाण्डव श्रीकृष्ण के फुफेरे भाई थे। उनसे इनकी पहली भेंट वन ही में हुई। अर्जुन ने ब्राह्मण के वेष में द्रोपदी का स्वयंवर जीता था। परास्त चित्रय उपद्रव कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने बीच में पड़कर भगड़े को शान्त किया। श्रीकृष्ण की आँखों में पाण्डवों की वीरता जँच गई और पाण्डवों को श्रीकृष्ण की अच्चूक नीति-निपुणता तथा आपित्त में ठीक समय पर आड़े आने वाली सहायता का पूरा भरोसा हो गया।

धृतराष्ट्र से आधा राज्य पाने, इन्द्रशस्थ में नई राजधानी बसाने, खाण्डव वन को जलाकर उस सारे प्रान्त को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने इत्यादि सभी कार्यों में कृष्ण पाण्डवों के एकमात्र अगुआ, एकमात्र आधार थे। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह ने हृद्यों की इस गाँठ को और भी पक्का— नितान्त अदूट—कर दिया। अनन्य मित्रों की यह जोड़ी कृष्ण-युगल अर्थात् "दो कृष्ण" कहलाने लगी।

युधिष्ठिर ने राजसूय की ठानी। जरासन्ध का वध बिना खून की एक भी अनावश्यक बून्द गिराये हो गया। इन सभी कार्यों में श्रीकृष्ण की श्रगाध नीति-निपुणता ने राजब के जौहर दिखलाये। श्रव क्या था ? पाण्डवों ने भारत का दिग्विजय किया। दिग्-दिगन्तरों के राजा राजसूय में सम्मिलित हुए। आगे इन राज्यों की नामावली तथा चित्र दिया गया है। समस्त भारत अक्षराः निस्तान तथा चीन के कुछ भाग-समेत उसमें समाविष्ठ है। युधिष्ठिर सम्राट् हो गये। कृष्ण की मनःकामना पूरी हुई।

कृष्ण यज्ञ में अर्घ के पात्र माने गये। उन्हें अपनी बलबुद्धि का भरोसा था। भीष्म ने अर्घदान के लिए इनका
प्रस्ताव करते हुए स्पष्ट कहा था कि उपस्थित राजाओं में कोई
वीर्य में, विद्या में, किसी भी गुण में इनके जोड़ का नहीं।
इस एक उक्ति ने राजाओं को आगबगूला कर दिया। कृष्ण
राजा न थे। राज-निर्माता थे। ये संभवतः राजाओं की दिव्य
सत्ता (Divinity of Kings) के सिद्धान्तों को नहीं मानते
थे। इन्होंने कंस का वध स्वयं किया था और जरासन्ध को
भीमसेन से मरवा दिया था। राजा लोगों में इनकी इस
उच्छू क्लाता के कारण असन्तोष था। शिशुपाल ने इस असन्तोष
का प्रकाश वहीं यज्ञ के अवसर पर ही खुले शब्दों में कर
दिया। क्रोध का मारा वह शिष्टता की सभी सीमाओं का
उल्लक्कन कर गया जिसका दण्ड कृष्ण ने उसे सुदर्शन-चक्र के

१—भीष्मपर्व ५६, १०० में भीष्म के ''राजा परं दैवतम्'' ऐसा कहने पर कृष्ण ने उत्तर दिया -- 'त्यकस्तु कंसो यदुभिहिताथें' इत्यादि ।

एक घुमाव से हाथों हाथ दे डाला । शिशुपाल सुदर्शन के एक ही बार में खेत रहा ।

यहा हो गया परन्तु राजाओं का विरोध चाहे उस समय के लिए दब गया हो, शान्त नहीं हुआ। उलटा तील्र हो उठा। दुर्योधन की पाएडवों से पुरानी लाग थी। उसने असन्तुष्ट राजाओं से मिलकर षड्यन्त्र किया। एक सभा रची। उसमें पाएडवों को निमन्त्रित कर युधिष्ठिर और शकुनि में जुए का मैच करवा दिया। युधिष्ठिर अपना साम्राज्य, अपने भाई, यहां तक कि अपनी धर्मपत्नी तक को हार गया। जुआ तो जाहिर का बहाना था। वास्तव में साम्राज्य उसी समय शकुनि के दाव पर हारा जा चुका था जब श्रीकृष्ण को अर्घ-प्रदान हुआ था और शिशुपाल का वध किया गया था।

पाण्डव बाग्ह वर्ष के लिए बनवास और एक वर्ष के लिए अज्ञात-वास में चले गये। इससे पूर्व भी वे बनवास कर चुके थे। उस बनवास की समाप्ति द्रौपदी के विवाह पर हुई थी और उसका फल द्रुपद की मैत्री था। इस बार के बनवास का अन्त अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में हुआ। इससे विगट ऐसा सम्पत्तिशाली राष्ट्र पाण्डवों की पीठ पर हो गया। कौरवों से गज्य छौटाने भी मन्त्रणा वहीं मत्स्यराज विगट की सभा ही में हुई।

कृष्ण चाहते थे, युद्ध न हो। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन हठी है और उसके मन्त्री शकुनि, दु:शासन और कर्ग हैं जो उसे कभी सीधे गस्ते पर न आने देंगे, ये हिस्तिनापुर गये और विदुर के मेहमान हुए । कोई यह न कहे कि कृष्ण ने शक्ति रहते हुए भी युद्ध नहीं टाला, इन्होंने संधिकरादेनेका पूरा प्रयत्नकिया। समभाया, बुभाया, डराया, धमकाया। ° इस सारे प्रयत्न का फल केवल यह हुआ कि दुर्योधन अन्तर्राष्ट्र नीति के सभी नियमों पर पानी फेर कर उलटा उन्हें ही कैद करने के मनसूबे बाधने लगा। इनकी नागयणी सेना का कुछ भाग कृतवर्भा की ऋध्यक्ता में हिस्तिनापुर में विद्यमान था। कृतवर्मा दुर्योधन के पत्त मे था सही, परन्तु कृष्ण का पकड़ा जाना उसे भी कहां सह्य हो सकता था ? सेना-समेत सभा के द्वार पर त्रा डटा। कृष्ण ने द्त के कर्तव्य का पालन किया। वे शान्त रहे। नहीं तो वहीं तलवार चल जाती। धृतराष्ट्र के सामने इन्होंने यह प्रस्ताव जरूर रक्खा कि दुर्योधन को उसकी चाएडाल-चौकड़ी-समेत पाएडवों के हवाले कर दीजिए।

दुर्योधन कृष्ण के समभाये भी नहीं समभा। लड़ाई हुई। सारा भारतवर्ष कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ़, युद्ध में प्रवृत्त हो गया। बहुत खून खराबा हुन्ना। सभी

१--विस्तार के लिए देखो अध्याय १५, श्रीकृष्ण की बसीठी।

राजकुल तबाह हुए। शान्ति होने पर युधिष्ठिर ने ऋधमेध किया। उसके लिए फिर दिग्विजय हुआ। इस दिग्विजय में रक्तपात न करने, विशेषतया राजाओं पर तलवार न चलाने का विशेप ध्यान रक्खा गया। राजसूय के अनुभव ने इस वार विजेताओं को पूरा सावधान कर दिया था। यहां तक कि यज्ञ के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को ऋर्जुन का संदेश दिया कि इस बार अर्घदान का पचड़ा नहीं करना। श्रीकृष्ण की ओर से यह संदेश—वास्तव में यह उनका आदेश था— निममता की पराकाष्ठा थी। श्रीकृष्ण ने राजसूय में बाह्यणों के पांव धोये थे और राजसभा में ऋर्घ लिया था। अश्वमेध में वे इस प्रकार के सभी कार्यों से तटस्थ रहे। यह थी उनवी आहंकार-शूर्यता! गीता में कही पूर्ण अनासिक !!

महाभारत के युद्ध के ३६ वर्ष पश्चात् तक श्रीकृष्ण जीवित रहे। उन्होंने भारत को जरासन्ध के अत्याचार-युक्त एकसत्तात्मक साम्राज्य (Empire) से निकाल कर युधिष्ठिर के आत्मनिर्णयमूलक आर्यसाम्राज्य (Commonwealth) के सूत्र में संगठित किया। उन्होंने इस साम्राज्य को फलते-फूलते देखा। यही भुवन-भावन, हमारी दृष्टि में भारत-भावन, श्रीकृष्ण

१--देखो स्रध्याय २६, स्रश्वमेघ स्रर्थात पाण्डव साम्राज्य की पुनः स्थापना।

की वह श्रद्धत विभूति थी जिसके श्रागे युधिष्ठिर, या उसे श्रमुश्रा बना कर समूचा भारत, नत-मस्तिष्क हुश्रा और श्रव तक है। इसी हेतु कवि ने उन्हें "ऊढगुरुभार" कहा।

सञ्जय ने सच कहा था:--

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्वेजयो भृतिर्ध्वना नीतिर्मतिर्मम॥

४२, ७७

"जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन हैं. वहां रूच्मी है, विजय है, श्रद्धट नीति है। यह मेरी दृढ़ धारणा है।" भीष्म शान्तिपर्व में कहते हैं:—

सर्वे योगा राजधर्मेषु चोक्ताः। शान्ति० ६२, ३२

"सभी योग राजधर्म में कहे हैं।" कोष में भी कहा है:-

"योगः संहननोपायध्यानसंगितयुक्तिषु।" महाभारत में "योग" शब्द का प्रयोग नीति तथा उपाय के अर्थ में हुआ है। स्वयं श्रीकृष्ण कहते हैं:—"योगः कर्मसु कौशलम्।" द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर का निम्नह् "योग" से होगा, अर्थात् उपाय से। भीष्म के शब्दों में सब योगों का एक योगराजध्म है। कृष्ण उसी के ईश्वर, उसी के पारंगत पण्डित, उसी की मूर्त प्रतिमा थे। वे इसी से "योगेश्वर" कहलाये। सचमुच एक साम्राज्य (Commonwealth) की स्थापना से बड़ा और कौन सा योग हो सकता था। उसी योग का फल "श्रीः, विजय, विभूति, ध्रुवनीति" है। यह है संचेप

में श्रीकृष्ण का सर्वजनीन जीवन जिसे महाभारतकार ने श्रीकृष्ण का योग कहा है।

श्रीकृष्ण के इसी सर्वजनीन जीवन का, वर्णन ही महाभारत में किया गया है। योगेश्वर कृष्ण के इस 'योग' का लेखक ने इस पुस्तक में सप्रमाण उल्लेख किया है। जन्म, विवाह, अपने कुल में स्थिति, वानप्रस्थ, देहान्त इत्यादि निजी जीवनं की बातों पर भी महाभारत में बिखरे संकेतों का संग्रह कर उनका विस्तार पुराण श्रादि की सहायता से किया गया है। महाभारत श्रीकृष्ण की सबसे पहली जीवनी है। वह जिन विषयों में चुप है, उनके सम्बन्ध में भी दूसरे प्रकरणों में स्त्राये निदेशों द्वारा मधुर प्रकाश डालती है। हमने महाभारत के इन निर्देशों को प्रदीप बना पौराणिक वृत्तान्तों का मौलिक भाव समभने का प्रयत्न किया है। एक पृथक् अध्याय भी श्रीकृष्ण के पुराण-कथित जीवन के श्चर्यमा कर दिया है। पुरामों ने श्राधिक महत्त्व श्रीकृष्म के जन्म तथा बालकाल को दिया है। इसे उन्होंने एक चमत्कार-पूर्ण श्रलौकिक घटना बना दिया है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि वास्तविक महत्त्व तो महापुरुषों के सार्वजनिक जीवन का ही हो सकता है। बालकाल इस श्रद्भुत प्रौढावस्था के अद्भुत चमत्कार के कारण स्वयं चमक उठा करता है। "होनहार बिरवान के होत चीकने पात" की कहावत किसी के 'होनहार' सिद्ध होने पर चरितार्थ की जाती है। श्रीकृष्ण के सार्वजनिक जीवन की छटा मानव है, बालकाल की दिव्य। ऐसा होना स्वाभाविक था।

प्रो० भाण्डारकर की इस कल्पना से कि श्रीकृष्ण का वास्तिवक नाम वासुदेव था, कृष्ण उनके गोत्र का नाम था, उनके पिता के लिए वसुदेव तथा उनकी माता के लिए देवकी नाम पीछे से गढ़ लिया गया, हम सहमत नहीं हो सके। पार्जिटर महाशय ने पौराणिक वंशाविलयों का ऐतिहासिक महत्त्व बड़ी योग्यता से प्रमाणित किया है। उनकी सम्मित में ये वंशाविलयों कृत्रिम नहीं हैं। यही हमारा मत है। वसुदेव का नाम पुराणों में आई प्रत्येक वंशावली में आया है। महाभारत में स्वयं वसुदेव के सम्बन्ध में कई स्वतन्त्र उल्लेख हैं और वहां उनका नाम वसुदेव ही है। हमारे मत में कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, इसी लिये वे वासुदेव कहलाये। आगे चल कर वासुदेव मानो उनका निज नाम

<sup>₹--</sup>Vaishnavism, P 10.

२—यथा भ्रादिपर्व १६३-३२ में कुन्ती को 'स्वसारं वसुदेवस्य,'' श्रादिपर्व २३६, १५ में सुभद्रा को 'वसुदेवसुताम्'' कहा है। द्रोणपर्व १४४, १० में शिनि के देवकी को स्वयंवर में जोतने श्रीर वसुदेव से उसका विवाह कराने का वर्णन इस प्रकार श्राया है:--तत्र वे देवकीं देवीं वसुदेवार्थमाशु वै। निर्जित्य पार्थिवान सर्वान् रथमारोपयच्छिनिः॥

हो गया। उसकी स्वतन्त्र व्युत्पत्तियां होने लगीं। इसी स पीछे के साहित्य में इस नाम का अधिक उपयोग भी पाया जाता है।

श्रीकृष्ण संसार के सामने उस समय श्राते हैं जब वे श्रपने कुल की श्रान्तरिक फूट को मिटाकर कंस का वध करते हैं। उस समय उनकी श्रायु इतनी अवश्य होगी कि श्राहुक और श्रक्र जैसे प्रौढ़ पुरुषों को विवाह के नाते श्रापम में एकी भूत कर दें। इससे पूर्व वे क्या करते थे ? हमारे विचार में शिचा प्राप्त कर रहे थे। यही कल्पना कलकत्ता-युनिवर्सिटी के इतिहासाध्यापक श्रीयुत हेमचन्द्र राय चौधरी एम ए० की है। छान्दोग्योनिपद् मे एक कृष्ण देवकी पुत्र का वर्णन है। उसने घोर आंगिरस से उपदेश लिया था। उ चौधरी महाशय उस उपदेश की तुलना गीता के केन्द्री भूत उपदेश से कर कहते हैं, ये वही यादव कृष्ण हैं। इनके गुरु घोर श्रांगिरस नाम के ऋषि थे। शतपथ में एक स्थान पर

१ - यथा महाभारत में-

वसनात् सर्वभूताना वसुत्वाद् देवयोनित:।

वामुदेवस्ततां वंद्यो बृह्त्वाद् विष्णुरुच्यतं ॥ महाभारत वन० १०, ३ २--Early History of the Vaishnaua Secth 45.

३--तद्धैतद् घोर श्रागिरमः कृष्णाय देवकीपुत्रायीयत्वीवाच । छान्टोग्य ३, १७, ६ । नच्नों की एक विशेष स्थिति का का उल्लेख हैं। उयोतिष शास्त्र की गणनाश्रों से इस स्थिति का काल वही निश्चित होता है जो श्वन्य साधनों से महाभारत का। शतपथ श्रीर छान्दोग्य तो समकालीन माने ही जाते हैं। इससे उक्त कल्पना को श्रीर पृष्टि मिलती है। परन्तु महाभाभारत में घोर श्रांगिरस का नाम कहीं नहीं आया। हो सकता है उपनिषत्कथित कृष्ण श्रीर हों श्रीर महाभारत के कर्णधार कृष्ण और। तो भी श्रीकृष्ण की वह श्रायु शिचोपार्जन में बीती होगी, इतना श्रनुमान दुरूह नहीं।

शिचाकाल वृन्दावन के आसपास ही बीता होगा और वृषासुर, हयासुर (पागल बैल तथा जङ्गली घोड़े) का वध उसी प्रांत में किया गया होगा। गोवर्धनधारण की काव्यमयी घटना—जो गोवर्धन पर्वत पर गोपों की बस्ती बसाने और सप्ताह भर रात-दिन जाग कर उसे बाढ़ में, बरसात में, मानों अपनी हथेली पर थामे रहने का कवितापूर्ण वृत्तान्त है—यहीं घटी होगी।

रुक्मिग्णी से विवाह द्वारवती में जा बसने के पश्चात् हुआ है। भोजकट के निकट आकर रुक्मिग्णी का भाई रुक्मी इस विवाह में सहमत हो गया है। श्वतः इसे "राज्ञस

१--देखो ऋध्याय १, वंश, स्थान ऋौर समय।

२--देखो अध्याय २, बालकाल और शिद्धा ।

विवाह" नहीं कह सकते । विवाह के पश्चात् पतिपत्नी का पुत्र की प्राप्ति के लिए बारह वर्ष ब्रह्मचर्य-पूर्वक हिमालय के दामन में तपस्या करना गार्हस्थ्य जीवन का श्रादश संयम है ।

यादव गड़ में पहले तो शाल्वराज के आक्रमण के समय और अन्त में साधारण रूप से गजाज्ञा द्वारा मदिरापान का निषेध श्रीकृष्ण के नैतिक ध्येयों का उज्ज्वल प्रमाण है। श्रीकृष्ण मदिरापान के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने इसके छिए प्राणदण्ड निश्चित किया।

१--विस्तार के लिए देखो अध्याय ५, किमणी।
२--ब्रह्मचर्य महद् घोर चीर्त्वा द्वादशवार्षिकम्।
हिमवत् पाश्वेमभ्येत्य यो मया तपसार्जितः॥
सगानव्रतचारिण्या किमण्या योऽन्वजायतः।
सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम वै सुतः॥
सौष्तिक पर्व १२, ३०-३१
३--आघोपितं च नगरे न पातव्या सुरेति वै। वनपर्व १५, १२
देखो अध्याय १२, सौभनगर की लड़ाई।
अघोपयश्च नगरे वचनादाहुकस्य ते।
जनार्दनस्य रामस्य बभ्रोश्चेव महात्मनः॥
अव्यप्तभृति सर्वेषु वृष्ण्यन्धककुलेष्विह।
सुरासवो न कर्तव्यः सर्वेनगरवासिभः ॥
यश्च नो विदितं कुर्यात् पेय कश्चित्ररः क्वचित्।
जोवन् स शूलमारोहेत् स्वयं कृत्वा सबान्धवः॥
मौसलपर्व १५, २८-३०

देखो ऋध्याय ३०, याटववंश का नाश।

महाभारत के युद्ध की कुछ घटनाश्रों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनमें श्रीकृष्ण ने कूट-श्रनार्य-नीति का प्रयोग किया । उदाहरणतया शिखण्डी को श्रागे कर ऋर्जुन से उसकी स्रोट में भीष्म को मरवा दिया। हमने महाभारत के प्रमाणों से इस घटना पर विस्तृत विवेचन किया है। शिखएडी वोर था। उसकी गणना पाएडवपच के महार्थियों में खयं भीष्म ने की है। भीष्म का वध उसी ने किया था। भीष्म उसके वार का प्रतिकार करने में असमर्थ हो गये। कारण कि श्रर्जुन जो शिखरडी की सहायता कर रहा था, श्रपनी धनु-र्विद्या की श्रद्भत कुशलता से उनके प्रत्येक धनुप को, ज्योंही वे उसे हाथ में लेते स्त्रीर उस पर चिल्ला चढ़ाते, चटपट तोड़ देता था। भीष्म ने अर्जुन की इसी चतुराई को ध्यान में रख कर कहा था कि मै शिखण्डी के तीरों से नहीं मरा, यह तीर वास्तव में ऋर्जुन के हैं। यह प्रशंसा लाचिएक थी। भीष्म ने ऋर्जुन पर शक्ति का वार किया। ऋतः वह ओट में तो था ही नहीं। सहायता भीष्म की भी और कौरव वीर कर रहे थे। १ ऐसा करना उस समय की लड़ाई में विहित था।

द्रोण, कर्ण तथा दुर्योधन की मृत्यु का स्पष्टीकः ए भी महाभारत ही के ऋोकों से तत्तत् प्रकरण में कर दिया गया है। इन प्रसंगों में श्रीकृष्ण का दोष है या नहीं? पाठक स्वयं निर्णय करें। वे श्राहिसा श्रीर सत्य के पूरे पत्तपाती

१--देखो श्रध्याय १८, भीष्म बाबा की शरशय्या।

थे। क्या उनका जीवन भी इन गुणों के सांचे में ढला हुआ। था? इसका निश्चय घटनाओं के गंभीर अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है।

श्रीकृष्ण के शील का पता इस बात से लगता है कि व्यास, धृतराष्ट्र, कुन्ती तथा युधिष्ठिर स्त्रादि बड़ों से वे जब भी मिले हैं, सदा उनके चरणों को छूते रहे हैं। धृतराष्ट्र को नमस्ते कहते हैं। महाभारतकाल में "नमस्ते" शब्द का प्रयोग स्त्रीभवादन के समय अन्यत्र भी किया गया है।

मंध्या और हवन के श्रीकृष्ण पूरे निष्ठावान् थे। दूतकर्म पर जाते हुए रास्ते में सांभ हो गई। ये संध्या के लिये रुक गए। हस्तिनापुर में प्रातःकाल सभा में जाने से पहले संध्या तथा श्राग्नहोत्र से निवृत्ता हुए हैं। श्राभमन्यु के वध के दिन सायंकाल अपने शिविर में जाने से पूर्व कृष्ण और श्रर्जुन दोनों ने

१--द्वारपाल धृतराष्ट्र के प्रात--सञ्जयोऽयं भूमिपते नमस्ते दिष्टच्चया द्वारमुपागतस्ते । उद्योग० ३१, ५

सञ्जय धृतगष्ट्र से--सञ्जयोऽहं भू(मपते नमस्ते प्राप्तोऽस्मि गत्वा नरदेव पाग्डवान् । उद्योग० ३१, ८

श्रीकृष्ण घृतराष्ट्र रे—शिवैन पाण्डवान् ध्याहि नमस्ते भरतर्षम । शल्य० ६३, ५१

संध्या की है। अधिष्ठिर श्रौर धृतराष्ट्र की दिनचर्या में भी संध्या और हवन का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इससे उस समय की धार्मिक निष्ठा पर उज्ज्वल प्रकाश पड़ता है।

माता-पिता के प्रेम की श्रवस्था यह है कि युधिष्ठिं के पास रहते हुए जब भी घर जाने की इच्छ। हुई है, हमेशा यात्रा का यही हेतु बताया है कि पितृपादों के दर्शन करने हैं।

इस प्रकार श्रीकृष्ण के चिरत्र में निजी तथा सार्वजनिक जीवन के आदर्श उत्कर्णों का एक श्रद्धुत समन्वय पाया जाता है। देश की चिन्ता में कुल के हित को भी हाथ से नहीं जाने देते, और कुल के हित का सर्वोच्च साधन वैयक्तिक पवित्रता को समभते हैं। महाभारत का युद्ध ठन गया। पाएडवों के क्रिधार श्रीकृष्ण थे। उधर यादवों की सहानुभूति दोनों पत्तों में बंट गई। बलराम ने बल दिया कि दुर्योधन की सहायता करो। कृतवभी आदि स्पष्ट उस श्रीर हो ही गए। इस

उद्योगपर्व ८३, २१

कृतोदकानुजप्यः स हुताभिः समलङ्कृतः ।

उद्योगपर्व ८३, ६

ततः सन्ध्यामुपास्यैव र्वारौ दीरावसादने । कथयन्तौ रग्रे कृतः प्रयातौ रथमास्थितौ ॥

द्रोगापर्व ७२, ८

१—ग्रवतार्थ रथात् तूर्णे कृत्वा शौचं यथाविधि । रथमोचनम दिश्य सन्ध्यामपविशेष ह ॥

समय श्रीकृष्ण की नीति-निपुणता काम आई। वे श्रर्जुन के सारिथ हो गये। इससे पाएडवों के अप्रणी बने रहे। परन्तु फिर उन्होंने निश्शास्त्र होने की प्रतिज्ञा कर ली। इससे अपनों पर हाथ उठाने का अवसर भी न आने दिया। सेना कुछ कृतवमा के साथ दुर्योधन की ओर हो गई, कुछ चेकितान और सात्यिक के साथ पाएडवों की ओर। दुर्योधन और अर्जुन के सिरहाने पैताने आ बैठने की बात निरा बच्चों का बहलावा है। इस महत्त्व के राजनैतिक प्रश्नों का निर्णय सिर्हाने पैताने के आकरिएक काकतालीयों से नहीं हुआ करता। इस जरा से निर्णय में भी श्रीकृष्ण की अपूर्व बुद्धिमत्ता अपना पूर्ण प्रकाश दिखा रही थी।

इस नीति के पुनले, शील की प्रतिमा, सदाचार के आव-तार, वेदिवद्या के सागर, आदर्श साम्राज्य-निभाता, शूरिशरी-मिण,भारतभावन श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऋषि द्यानंद लिखते हैं— श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युक्तम है। उनका

गुणकर्मस्वभाव श्रीर चिरित्र श्राप्त पुरुषों के सददा हैं। जिसमें कोई अधर्म का श्राचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्यन्त, बुरा काम, कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा। (सत्यार्थप्रकाश १४ वीं बार, एकादश समुल्लास, पृ० ३४६)।

ऋषि के इस मार्मिक निर्देश से सबसे पूर्व क्रियात्मक रूप से लाभ उठाने का श्रेय श्रीबंकिमचन्द्र चैटरजी को है। उन्होंने "कृष्णचिरित्र" नामक पुस्तक लिखा। वह महाभारताश्रित श्रीष्ण की सबसे पहली जीवनी है। उसके पश्चात् कुछ छोटी मोटी और भी पुस्तकें लिखी गई हैं। परन्तु वे बंकिम की कृति को नहीं पहुँचतीं। श्रीकृष्ण के जीवन-चिरित्र की सामग्री के सम्बन्ध में श्रीबंकिमचन्द्र ने एक नियम निर्धारित किया। उनका कहना है कि:—

असल बात यह है कि जिन प्रन्थों में निर्मूल अस्वामाविक और अलौकिक बातें जितनी अधिक मिल गई हैं, वे उतने ही नये हैं। इसी नियम के अनुमार आलोचना करने योग्य जितने प्रंथ हैं, उनका क्रम इस प्रकार स्थिर होता है:— (१) महाभारत का पहला तह, (२) विष्णुपुराण का पांचवां श्रंश, (३) हरिवंश, (४) श्रीमद्भागवत।

यह क्रम दूसरे शब्दों में उनकी प्रामाणिकता का है। बंकिम महाशय की कृति मुख्यतया श्रीकृष्ण पर लगाये गये रोणों का निराकरण है। इससे लेखक की वर्णन-शैली पर स्वभावतः एक बन्धन आगया है। बंकिम बाबू का कृष्ण-चरित्र घटनाओं का स्वाभाविक चित्र-चित्रण इतना नहीं रहा, जितना प्रस्थेक घटना के नैतिक औचित्य का पच्च-पोषण हो गया है। सफाई के वकील की वक्तृता की तरह इसका रंग स्वाभाविक

१—श्रीधीरेन्द्रनाथपाल की य्रंगरेज़ी पुत्तक ''श्रीकृष्ण – उनका जीवन श्रीर शिह्मा'' बंकिम बाबू की तर्कणात्र्यो श्रीर परिणामो का र्छगरेज़ी में श्रनुवाद मात्र है।

इतिहास का सा नहीं रह सका। तो भी बंकिम बाबू का अनथक परिश्रम, उनकी सुन्दर सूफ, सहेतुक ऐतिहासिक गवेषणा,
सुलका हुआ स्पष्ट चरित्र-चित्रण कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक
पाठक को उनकी कृति पर मोहित कर लेते हैं। हमारा बंकिम
बाबू से बहुत स्थानों पर मतभेद है। कई घटनाओं को उन्होंने
असभव समका। कुछ और को प्रचलित परम्परा के अनुसार
सत्य स्वीकार कर सहेतुक भी सिद्ध कर दिया है। परन्तु हमने
किव की वर्णन-शैली को ध्यान में रखते हुए भिन्न.भिन्न स्थानों
पर आये भिन्न-भिन्न वृत्तान्तों का समन्वय कर ऐसी कुछ
घटनाओं का स्वरूप ही और स्थिर किया है। कितपय ऐसे
मतभेद षाद-टिप्पणियों में दिखा दिये गये हैं।

इतिहास के विद्यार्थियों के लाभार्थ हमने जहां श्रपनी प्रत्येक उक्ति के लिये प्रमाण उपस्थित किये हैं, वहां युधिष्ठिर की राज्य-प्रणाली तथा महाभारत के युद्धप्रकार पर श्रलग अलग श्रध्याय भी लिख दिये हैं। नगरों का जो चित्र महाभारत में श्राया है, बिन्दु-विसर्ग-सहित ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है। तत्कालीन श्रभिवादन, पूजा, प्रतिष्ठा श्रादि शिष्टाचार का भी महाभारत ही के शब्दों में उल्लेख किया है। युधिष्ठिर की सभा में लाये गये उपहारों का एक मोटा सा विवरण भी दे दिया है। इससे महाभारत की सभ्यता का एक मूर्त चित्र श्रांखों के सामने श्रा जाता है। श्राये हुए राजाश्रों में उन जातियों के श्रातिरक्त जो स्पष्ट भारत की हैं, यवन, चीन, बर्वर,

रोमक भी आये हैं। युद्ध में भी इन जातियों के सिम्मिलित होने का उल्लेख है। चीन तो सम्भवतः प्राग्ज्योतिष् (आसाम) के राजा के साथ आये हों। उमकी फ़ौज में चीन पाये जाते हैं। परन्तु बर्बर क्या आफ्रीका के थे और रोमक क्या रोम के ? या यवन, बर्बर और रोमक भी भारत में आकर बस गये थे ? यह प्रश्न आभी समाधान चाहता है।

श्रन्तिम श्रध्याय में हमने श्रन्य देशों के परम्परागत पौराणिक इतिहासों से कुछ ऐसे राजाश्रों की कथाएं उद्भृत कर दी हैं, जो भारत के पुराण-कथित बाल-गोपाल की कथा से मिलती-जुलती हैं। इतिहास तथा पुराण के तुलनात्मक श्रध्ययन करनेवालों के लिए ये कथायें विशेष रुचिकर होंगी।

गीता का उपदेश श्रीकृष्ण के जीवन का एक श्रयन्त महत्त्व-पूर्ण श्रग है। सच तो यह है कि वह श्रंग महत्ता में श्रपने श्रंगी से भी कहीं श्रागे बढ़ गया है। संसार के इतिहास में कृष्ण के जीवन का उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना उनकी गीता का। इस पुस्तक में हमने "विध-रूप" की व्याख्या के नाते उसकी ओर केवल संकेत-मात्र ही किया है। परिशिष्ट श्रादि में कुछ लिख देना तो गीता की महत्ता का अनादर करना होता। समय मिलने पर गीता के श्रपण एक स्वतन्त्र प्रनथ किया जायगा।

कृष्ण का जीवन किस नैतिक परिस्थिति में बीता, इसका ज्ञान महाभारत के वृत्तान्त के नैतिक अनुशीलन से प्राप्त हो सकता है। वह एक कष्ट-साध्य कार्य है। इसकी कुछ-कुछ भांकी इस पुस्तक के पन्नों में भी मिलेगी ही। महाभारत एक बड़े जटिल समाज का वर्णन करता है। उसमें विदुर जैस शील के अवतार भी हैं जिनके सम्बन्ध में लिखा है कि इनके सदाचर ने संसार की इमारत को थामा हुआ है; भीष्म जैसे श्रात्मत्यागी, नीतितत्त्व के श्रथाह सागर भी हैं; और दुर्योधन जैसे हठी, मूर्त मत्सर तथा दु:शासन जैसे निर्लज्ज शालीनता के शत्रु भी। सच तो यह है कि महाभारत में सदाचार तथा दुराचार के भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगबिरंग के नमूने हैं। गंदी से गन्दी बुराइयां और प्रशस्त से पशस्त भलाइयां महाभारत में वर्णित हैं। कारण कि यह एक वास्तविक समाज का चित्र है-एक ऐसे समाज का जो सभ्य था, समुन्नत था, समृद्ध था। महाभारतकार की मानव-समाज पर दृष्टि बड़ी गहरी---वास्तविकता की थाह तक पहुँचनेवाली-प्रतीत होती है। हम उसका विस्तृत उल्लेख न कर दो ऐसे संदर्भ पाठकों के सम्मुख रखंगे जो तात्कालिक नैतिक आदर्शों के सार हैं। पहला **त्रादर्श संशप्तकों की शपथों का है। ये त्रि**गर्त के राजा थे। इन्होंने अर्जुन को मुख्य युद्ध से हटा कर एक गौण पृथक् लड़ाई में जा जुटायाथा। इस लड़ाई में प्रवृत्त होने से पूर्व इन्होंने कुछ शपथें खाई । वे निम्न-लिखित हैं:---कवच पहिने, घी मले, क़ुश उठाये, मौर्वी की मेखला बांधे, हजारों श्रीर लाखों का दान देते हुए......

प्रज्विति अप्नि के सम्मुख वे यह प्रतिक्का करने को खड़े हुए। जो गिन भूठों, ब्रह्मघातियों, मद्य पीने वालों, गुरु-तल्पमामियों, ब्राह्मण का धन हरनेवालों, राजा की चोरी करनेवालों, याचक का हनन करनेवालों, किसी के घर को आग लगा देनेवालों, गोघात हों, अपकारियों, ब्रह्म- ब्रेषियों, अपनी स्त्री को ऋतुकाल में मोह-वश वीर्यदान न देनेवालों, आद्ध में मैथुन करनेवालों, आप्रमानत में स्त्रयानत करनेवालों, पढ़ी विद्या का नाश करनेवालों, नास्तिकों, नपुंसक से लड़नेवालों, दीन के पीछे दौड़नेवालों, नास्तिकों, अप्रि श्रोर माता का त्याग करनेवालों की होती है, वह हमारी हो यदि हम अर्जुन को मारे बिना लौट आयें या उसकी कृरता के डर से लड़ाई से विमुख हों।

द्रोग्णपर्व-श्र० १७, श्लो० २२, २४-३४।

ये गितयां बुरी मानी जाती थीं। प्रत्येक सद।चारी वीर इन गितयों से बचता था। इसके विपरीत कुछ गितयां ऐसी थीं जो वीरों के लिये वांछनीय थीं। उनका परिगणन सुभद्रा के आशीर्वाद में है। हतपुत्रा सुभद्रा, अपने इकलौते पुत्र आभिमन्यु की मृत्यु से व्याकुल सुभद्रा, जब ज्ञमीन उसके पैरों तले से निकली जाती है, आसमान कोई ठौर ठिकाना देता दिखाई नहीं देता, उस समय की अशारण सुभद्रा कृष्ण के गले लग लग कर रोती है। कृष्ण उसे ढाढ़स बंधाते हैं। कहते हैं, पिता की, पित की, पुत्र की और इन सबसे उतर

कर भाई की वीरता को लांछित न कर। श्रिभमन्यु को वीरगित प्राप्त हुई हैं—वह गित जिसके लिये हम सब श्राकां हा
कर रहे हैं। सुभद्रा शोक करना वहीं छोड़ देनी हैं। क्या
उसे श्रिभमन्यु की सुगित का सन्देह था श्रिशाख़िर मां ही तो
थी। श्रपने उठे हुए हाथों के सहारे के बिना पुत्र का इतने
ऊँचे स्थान पर पहुँच जाना कैमे संभव समभती श्रिथ कोई
वोर-कसर श्रिभमन्यु की वीरता में रही थी तो उसे सुभद्रा
के उठे हाथों, श्रिविरल श्राशीर्वदों ने पूरा कर दिया।
कहती हैं—

यज्ञ करनेवालों, दानशील, आत्मिसिद्धि को प्राप्त हुए ब्राह्मणों, पुण्य तीर्थों का सेवन कर आये ब्रह्मचारियों, उपकार माननेवालों, यशिस्वयों, गुरु की सेवा करनेवालों, हजारों का दान देनेवालों की जो गित होती है, हे मेरे लाल ! वह गित तेरी हो।

युद्ध में पीठ न दिखानेवाले शूरों, शत्रु की मार कर मर जाने वाले वीरों की जो गित होती है, वह तेरी हो। यज्ञ में हजारों का दान करनेवालों, श्रशरणों को यथेच्छ शरण प्रदान करनेवालों, दीन ब्राह्मणों की सुध लेनेवालों, श्रहिं-सकों की जो गित होती है, हे मेरे लाल! वह गित तेरी हो।

उम्रव्रतधारी मुनि ब्रह्मचर्यमे जिस गिन को पहुँचते हैं. या एकपत्नीव्रतों की जो शाश्वत गित होती है, चाों आश्रमों के पुर्य आचरणों से जो गित धार्मिक राजा की होती है, दीनों पर कृपा करनेवालों, सब पर सदा द्या रखनेवालों, चुराली से बचे हुआों की जो गित होती है, हे मेरे लाल ! वह गित तेरी हो।

व्रतियों, धर्मशीलों, गुरुपूजकों, श्रितिथ को खाली न लौटाने-वालों की जो गित होती है, हे मेरे पुत्र ! वह गित तेरी हो। शोक की आग से जले हुए, श्रापत्ति के समय धैर्य धारण करनेवालों की जो गित होती है, हे मेरे लाल ! वह गित तेरी हो

जो सदा अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और अपनी स्त्री में रत रहते हैं, जो ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हैं और परस्त्री का ध्यान तक नहीं करते, उन (संयमियों) की गति को, हे मेरे लाल ! तूपाप्त कर।

ईंड्या से बचे हुए, सब प्राणियों से दया-पूर्वक व्यवहार करने-वालों, किसी का हृदय न दुखानेवालों, चमाशीलों की जो गति होती है, हे मेरे पुत्र ! वह गति तेरी हो।

मांस, मद्य, दंभ, भूठ से बचे हुए श्रहिंसाशीलों की जो गति होती है, हे मेरे पुत्र ! वह गति तेरी हो।

लज्जाशील, शास्त्रों के जाननेवाले, जितेन्द्रिय स्पीर श्रेष्ठ पुरुपों की जो गित होती है, हे सुभद्रा के लाल ! वह गित तेरी हो।

द्रोगपर्व ७८, १६-३४

यह अभिमन्यु के गुणों की स्मृति थी। जो स्मृति साधार गतया एक करुगा विलाप का रूप धार्म करती, श्रीकृष्ण की कालोचित चेतावनी से एक अमर आशीवाद बन गई। सभद्रा के उस स्वाभाविक उद्गार ने उस समय की वीर माताओं के हृदयों की कामनात्रों को एक त्रादर्श मंगलेच्छा के सांचे में ढाल कर सदा के लिये सुरिचत कर दिया है। यही आदर्श उस समय के नीतिमानों, समाज-संचालकों, नीति-तत्त्व के उपदेशकों और स्राचार्यों का था। श्रीकृष्ण के चरित्र को इन्हीं ऋादशीं की कसौटी पर परखना होगा। पाठक ! परख । निष्पन्न होकर परख । निर्दय हो कर परख । सोना तेरे सम्मुख है। इसे जांच। इसे त्रांक। खरा हो तो ले जा। नहीं तो सुवर्णकार को छौटा दे। आंकने से श्रीर नहीं, सोने का ज्ञान तो बढ़ ही जायगा।

> गुरुकुल कागड़ी १२ ऋाश्विन १६८८

चमूपति

# योगेश्वर कृष्णा

## वंजा, स्थान और समय

भारत में ययाति नाम के एक बहुत पुराने राजा हुए हैं। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी उनकी धर्मपत्नी थी। उससे उनके दो पुत्र हुए-यदु श्रीर तर्वसु। यदु का वंश, जिसमें श्रीकृष्ण हुए, यादव-वंश कहलाता है। इसी वंश के एक गजा हुए मधु । उनकी सन्तान माधव कहलाई । मधु के एक वंशज सात्वत हुए। उनके पीछे उसी कुल का नाम, जिसे उनसे पूर्व यादव और माधव कहते श्राये थे, सात्वत पड़ा। दूसरे शब्दों में याद्ध, माधव श्रीर सात्वत एक ही वंश के, तीन भिन्न भिन्न नाम हैं। सात्वत के पुत्रों में से अंधक और वृष्णि दो उपवशों के चलानेवाले हुए। वृष्णि की सन्तति वृष्टिए। या वार्ष्णिय कहलाई। श्रंधक का एक और नाम महा-भोज था। इससे उनके वंश का नाम भोज हुआ। श्रंधक के दो पुत्र हुए--कुकुर श्रीर भजमान । कुकुर की सन्तति का नाम भी कुकुर पड़ा श्रीर भजमान की सन्तति भजमान के पिता श्रंथक के नाम से श्रंथक ही कहलाती गही।

इस प्रकार यादव-वंश के दो उपवंश हो गये; एक वृष्टिण दूसरे भोज। भोजों के फिर दो भेद हुए, एक कुकुर, दूसरे अन्धक।

श्रीकृष्णा वृष्णियों में से थे। इनके दादा का नाम था शूर। शूर का षड़ा लड़का वसुदेव था। वसुदेव के कई लड़के श्रीर लड़कियां हुई। इस चरित्र के नायक श्रीकृष्ण उनमें से एक थे।

श्रीकृष्ण की मां का नाम देवकी था। वह कुकुर जाति की थीं। यादवकुल का राज्य उस समय कुकुरों के हाथ में था। देवकी के पिता थे देवक, जिनका भाई उपसेन राज्य का श्रिधकारी था। उपसेन को उसके पुत्र कंस ने सिंहासन से उतार कर स्वयं राज्य सँभाल लिया था।

हमने ऊपर यादवों के केवल दो मुख्य उपवंशों का वर्णन किया है, क्योंकि इन दो वंशों का प्रस्तुत चरित्र से विशेष सम्बन्ध है। वास्तव में इन वंशों की संख्या सत्रह<sup>9</sup> थी श्रीर इन कुलों में श्रठारह हजार पुरुष थे।

१—कंस को मार डालने की सलाह का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं—मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन् कुलैरष्टाटशावरैः सभा० १४।३५। सत्रह कुलों ने यह सलाह की। कंस को मार डालने की सलाह में सारे यादवकुल सम्मिलित थे।

२—- ऋगो चलकर फिर कहा है-- ऋषा दशसहस्राणि भ्रातृणां सन्ति नः कुले। सभा० १४। ५६।

प्रकरण में वर्णन सारे यादव वंश का है, केवल वृष्णियों का नहीं।

यादवीं की राजधानी मथुरा थी। जरासन्ध के निरन्तर आक्रमणों से तंग आकर श्रीकृष्ण की सलाह से इन्होंने मथुरा (मधुपुरी) छोड़ दी और समुद्र के किनारे पश्चिम में जा डेरा किया। यदि मथुरा में आम्रकुर्खों की षहार थी तो द्वारिका में भी चारों श्रोर हरिणली ही हरियाछी नजर आती थी। रैवतक पहाड़ ने, जिसे आजकल गिरनार कहते हैं, द्वारिका की शोभा बद्दा रखी थी। प्रकृति की गोद में पले सौन्दर्थ-प्रिय श्रीकृष्ण कहते हैं—

"यह सोचकर हम सब पश्चिम दिशा में सुन्दर कुशस्थली में जिसे रैवत पर्वत ने और श्रीरमणीय बना दिया है जा बसे।" सभा० १४।४०, ४१।

इस नगर-परिवर्तन का विस्तृत वर्णन हम प्रकरण आने पर फिर करेंगे।

वृष्टिणयों के घरेलू व्यवहार का वर्णन महाभारत में इस प्रकार किया गया है—

"वृद्धों की श्राज्ञा में चलते हैं। अपने भाई-बन्हों का श्रपमान नहीं करते। " श्राज्ञाह्यण, गुरु और सजातीय के धन के प्रति श्राहंसा-बृत्ति रखते हैं। " धनवान् होकर भी श्रभिमान-रहित हैं। श्रद्धा के उपासक और सत्यवादी हैं। समर्थों का मान करते हैं और दीनों को सहायता देते हैं। सदा देवोपासना में रत, संयमी और दानशील रहते हैं। डींगे नहीं मारते। इसी लिए वृष्णि-वीरों का राज्य नष्ट नहीं होता।" द्रोणपर्व १४४। २४-२८।

याद्वों की राज्यशैली संघ के ढंग की थी। ये किसी एक राजा की आजा पर न चलते थे, किन्तु सभी का राज्य के निर्णयों में मत होता था। नाम को तो उमसेन राजा थे परन्तु उनके पिता आहुक और वृष्णिकुल के नेता आकृर की आपस में बड़ी लगती थी। इन दोनों के पृथक् पृथक् पच थे। एक दल दूसरे दल के साथ उलम जाता और किसी भी कार्य का निपटारा मुश्किल हो जाता। श्रीकृष्ण इन दोनों दलों में बीच बचाव करते रहते थे। इन कुलों के दूसरे वीर भी श्रीकृष्ण को चैन न लेने देते थे। ये आपने चरित्र की महिमा के कारण जिसमें शूरता, दचता, चातुरी, निवेंग्ता,

१—श्रीकृष्ण नारद से कहते हैं—
स्याता यस्याहुकाकूरी किं नु दुःखतर ततः।
यस्य चापि न तौ स्याता किं नु दुःखतरं ततः॥
सोऽहं कितवमातेव द्वयोरिप गहामुने।
नैकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्य पराजयम्॥
शान्ति० ८१। १०, ११।

२--जलं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्ये पुनर्गदे ।

रूपेण मक्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥

श्रुन्ये हि सुमहाभागा जलवन्तो दुरासदाः ।

नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकवृष्णयः ॥ शान्ति ० ८१।७, ८।

निःस्पृहता सभी गुणों का श्रापना श्रपना स्थान था—संघ के मुख्य थे।

यादव सार्वजिनक जीवन में श्रसिहिष्णु थे, यह बात तो ऊपर के वर्णन से स्पष्ट ही है। उनका राष्ट्र स्वतन्त्र था, किसी के दबाये न दब सकता। जरासंघ के श्राक्रमणों के कारण समूचे वंशों ने श्रपने पहिले पूर्वजों के समय से चले श्राये निवासस्थान को छोड़ एक दूरस्थ नये स्थान में जा बसेरा किया। जहां सम्पूर्ण राष्ट्र की यह दशा थी, वहां इस वीर जाति का प्रत्येक व्यक्ति भी श्रपनी वैयक्तिक स्वतन्तत्रता के छोड़ने को सहसा तैयार न था। इससे संघ के नायकों को कष्ट अवश्य होता था परन्तु चित्रयों की श्रान पर धब्बा न श्राता था। इस श्रान का सबसे उज्ज्वल आदर्श वह था जो श्रीकृष्ण के लड़के प्रद्युम्न ने सौभनगर (वर्तमान श्रलवर) के राजा शाल्व की लड़ाई में श्रपने सार्थि दारुक से कहा था। वृष्टिण-वीर कहता है:—

#### १--नारद कहते हैं-

भेदाहिनाशः सङ्घाना सङ्घमुख्योऽसि केशव । यथा त्वा प्राप्य नोत्सीदेदयम् सङ्घस्तथा कुरु ॥ नान्यत्र बुद्धिचान्तिभ्या नान्यत्रेन्द्रियनिप्रहात् । नान्यत्र धनसन्त्यागाद्गुगाः प्राज्ञेऽवितिष्ठते ॥

शान्ति० ८१ । २५,२६

"वह वृद्धिण-कुल में नहीं पैदा हुआ जो रण में पीठ दिखाये। या जो गिरे हुए पर आक्रमण करें या उस पर जो कहता है—मैं तेरा हूं। या जो खी-बंध अथवा बूदे पर प्रहार करें। या रथ से विहीन गिर गये पर या उस पर जिसका अख दृट गया है।"

ऐसे कुछ और ऐसे स्थान को हमारे चिरित्रनायक ने अपने देवोपम जन्म से सुशोभित किया। उनके जन्म का समय हमारी परम्परागत काल-गणना के अनुसार आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व है। महाभारत का युद्ध कलियुग के आरम्भ में हुआ। था, अरेर किछयुग के आरम्भ का समय भारतीय ज्योतिषियों ने आज से पांच हजार वर्ष पूर्व विश्वित किया है।

१—न स दृष्णिकुले जातो यो वै त्यजित संगरम्। यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम्।। तथा स्त्रिय च यो हन्ति बालं दृद्धं तथैव च। विरथं विप्रकीर्णेक्क भग्नशस्त्रायुधं तथा।। वन० १८।१३, १४।

१—वनपर्व में भीम मा ठित संवाद में श्राया है—
एतत् कलियुगं नाम श्राचिराद्यत्प्रवर्तते ।
श्रादिपर्व में युद्ध का समय इन शब्दों में कहा गया है—
श्रम्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्धापरयोरभूत् ।
भीम ने दुर्योधन की टांग पर गदा मारी तो श्रीकृष्ण ने कहां—
प्राप्तं कलियुगं विद्धि ।

यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने मथुरा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहां शौरमनी लोग रहते हैं और वे हिराक्लीज की पूजा करते हैं। यह हिराक्लीजा स्वष्टतया श्रीकृष्ण ही हैं। इनके समय के सम्बन्ध में यवन यात्री उस समय की सािच्चरी के आधार पर लिखता है कि वह डायोनिसियस से १४ पीढ़ियां पीछे हुए । डायोनिसियस मे चन्द्रगुप्त तक—जिसके यहां वह दूत बनकर द्याया था-- उसके कथनानुसार १४३ पीढ़ियों का श्रन्तर है। श्रर्थात् श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्त से १४३-१४ = १३८ पीदियां पूर्व हुए। ऐतिहासिकों की प्रथा का अनुसरण करते हए प्रत्येक पीढ़ी को बीस वर्ष का समय दे दिया जाय तो यह श्रन्तर १३८×२० = २७६० वर्ष निश्चित होता है। यह हुआ श्रीकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक का समय। चन्द्रगुप्त ईसा से ३१२ वर्ष पूर्व हुआ था और आज ईसवी संवत का आरम्भ हुए १६३० वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण को हुए श्राज तक-

> चन्द्रगुप्त से पूर्व के वर्ष २७६० चन्द्रगुप्त से ईसा तक के वर्ष ३१२ श्राज ईसाई संवत् १६३०

> > ४,००२ वर्ष

लगभग पांच हजार वर्ष ही हुए। इससे प्रतीत होता है कि उक्त परम्परागत गणना आज ही की चलाई हुई नहीं

किन्तु चन्द्रगुप्त के समय में श्रार्थात् श्राज से श्रदाई हजार वर्ष पूर्व भी यही गणना प्रचलित थी। संभव है, उस समय इस गणना की कुछ और भी ऐतिहासिक सान्तियां रही हों जो श्राज उपलब्ध नहीं होती।

महाभारत के इस काल में सािचयां और भी दी जाती हैं; यथा—

## (१) शतपथन्नाद्मण में लिखा है:—

"कृत्तिकास्वादंधीत। एता ह वै प्राच्ये न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अपन्यानि नचत्राणि प्राच्ये दिशरच्यवन्ते।" अर्थात कृत्तिका नचत्र में अग्निका आधान करे। यह नचत्र पूर्व दिशा से च्युत नहीं होता; अन्य होते हैं।

कृतिका नत्तत्र की आज यह स्थिति नहीं। आज की स्थिति से उपर कही स्थिति की ज्योतिष के नियमानुसार तुलना करने से दीत्तित महाशय ने पता लगाया है कि शतपथ की उपर की उक्ति का समय ३,००० वर्ष ईसा से पूर्व है। छान्दोग्य उपनिषत् शतपथ का समकाछीन है और उसमें कृष्ण देवकीपुत्र के घोर आङ्किरस से शित्ता पाने का उज्लेख है। यदि ये कृष्ण वही महाभारत के कृष्ण हों तो इनका समय ईसा से ३,००० वर्ष पूर्व होगा, अर्थात् आज से लगभग ४,००० वर्ष पूर्व!

(२) राजतरिक्क्मिणीकार कल्ह्णा ने वराहमिहिर का यह कथन उद्धृत किया है—

. "षड्द्रिक् पञ्जद्वियुनः शककालस्तरय राज्ञश्च ॥" शजतर्राङ्गणी १, ५६ ।

श्र्यात "युधिष्ठिर का समय शक्काल में २४२६ वर्ष मिलाने से निकलता है।" शक्काल ईसवी संवत् से ७८ वर्ष पीछे हुआ। इस गणना से महाभारत का समय २४२६-७८=२४४८ वर्ष ईसा से पूर्व निकलेगा। यह उस समय जब कि कुरुपारख्वों का समय किलयुग के श्रारम्भ से ६४३ वर्ष पीछे मानें। परन्तु स्वयं कल्हण का कथन है कि मुमसे पूर्व के इतिहासकार युधिष्ठिर का समय द्वापर के श्रन्त में (श्र्यथात् कल्हण की मानी तिथि से ६४३ से श्रिधिक वर्ष पूर्व) मानते श्राये हैं। दूसरे शब्दों में यह समय ईसा से २४४८ + ६४३==३१०१, या मोटे शब्दों में ३,००० वर्ष पूर्व हुआ?।

ऊपर दी गई साचियों का संयुक्त संकेत एक ही है। वह यह कि हमारी प्रचलित परम्परागत काल-गणना का आधार

१ — शतेषु पर्सु सार्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले ।

कलेगेतेषु वर्षाणा त्र्रभूवन् कुक्पाएडवाः ॥ राजतः १.५१ ।

२ — भारतं द्वापरान्तेऽभूदार्तयेति विमोहिताः ।

केचिदेता मृषा तेषा कालसंख्या प्रचिक्ररे ॥ १.४६ ।

वस्तुस्थिति न होकर मन-गढ़न्त हो, ऐसा नहीं। यदि इस विषय में मह। भारत की अन्तः साची प्राप्त हो जाय तो वह इस समस्या की निर्णायक होगी। भीष्म की मृत्यु के समय तारों की स्थिति इस प्रकार कही गई है—

> भवृत्तमात्रे त्वयनमुत्तरेशा दिव करे ! शुक्तपत्तम्य चाष्टम्यां माघमासस्य पार्थिव !! प्राजापत्ये च नत्तत्रे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । समावेशग्रदात्मानमात्मन्येष समाहितः ॥ शान्ति-पर्व ४६।३.४ ।

श्रधात् सूर्य के उत्तरायण श्राते ही, शुक्लपद्म की श्रष्टमी के दिन दोपहर को प्राजापत्य (रोहिगी) नत्तत्र में .....।

श्रीयुत नारायण शास्त्रियर ने स्वलिखित श्रॅंग्रेज़ी भाषा के पुस्तक The Age of Shankara (शंकर का काल) में इस तिथि का पूर्व-कथित श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर प्रस्थान तथा महाभारत के श्रारम्भ श्रादि की तिथियों से मिलान कर इस कथन की यथार्थता को प्रमाणित किया है, श्रीर ज्योतिष की गणनाश्रों से सिद्ध किया है कि नक्त्रों की यह स्थित ३१३६ ई० पूर्व ही में हो सकती थी। यदि यह गणना ठीक हो तो श्रीकृष्ण का काल निश्चित ही है।

# बालकाल और शिक्षा

जन्म के पश्चात् श्रीकृष्ण को मथुरा से गोकुल, जो यसुना के दूसरे किनारे कोई श्रदाई मील की दूरी पर विद्यमान है, भेज दिया गया। इससे पूर्व इनके बड़े माई बलराम भी अपनी मां रोहिगी के साथ वहां रहते थे। श्रीकृष्ण के साथ भी या तो उनकी माता देवकी गई होंगी या किसी धायी को

१—पुराणों में श्राई वस्रदेव के जेल में डाले जाने, वहां देवकी के गर्भ से उनकी श्राठवीं सन्तान श्रीकृष्ण होने, इनके चमत्कार-पूवक यमुना के पार ले जाये जाने श्रीर नन्द की उसी रात पदा हुई लड़की योगमाया के साथ चुपके-चुपके परिवर्तन हो जाने हत्यादि कथाश्रों का संकेत भी मूल महाभारत में नहीं है। केवल एक स्तोत्र में जो स्पष्टतया पीछे, मिलाया गया है योगमाया की स्तुति पौराणिक वृक्तान्त के श्रमुसार की गई है। इन कथाश्रों का मूलाधार है—श्राकाशवाणी, जिससे सावधान होकर कंस ने वसुदेव को जेल में डाला। वहां उनके श्राठ पुत्र तो देवकी से हुए। इसमें दस बीस वर्ष लगे ही होंगे। महाभारत में श्रीकृष्ण कंस के श्रपराधों का वर्णन करते हैं, परन्तु उन श्रपराधों में न तो बसुदेव को दस बीस वर्ष जेल में डाला। श्रीर न इनके श्रपन ऊपर कोई वैयक्तिक श्रत्याचार करना वर्णित है। ये कथायें स्पष्टतया पीछे, की गदम्त हैं।

इन्हें पालने पोसने का काम सौंपा गया होगा। मथुरा में वसुदेव का नगर-गृह था श्रीर गोकुल में प्रामगृह। यादव अपने बच्चों के बालकाल का श्रावास गांव ही को बनाना अच्छा समभते थे। वसुदेव के घर में यह प्रथा रही होगी, यह बलराम, कृष्ण श्रीर संभवत: सुभद्रा के भी उदाहरणों से प्रतीत होता है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुन्ना श्रीर

१. हरिवंशपुराण में लिखा है कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण श्रीर नन्द की पुत्री योगमाया का परिवर्तन इस प्रकार होगया कि इसका पता न वसुदेव के यहा किसी को लग सका न योगमाया की माता यशोदा ही को। हरिवंश में श्राया है—-

वसुदेवस्तु संग्रह्म दारकं द्विप्रमेव च।
यशोदाया गृहं रात्रो विवेश सुतवत्सलः ॥
यशोदायास्विविज्ञातस्तत्र निर्द्धिप दाग्कम्।
प्रगृह्म दारिकां चैव देवकीशयने न्यसत्॥ विष्णुपर्व ४।२५,२६।

वासु तथा लिङ्गपुराण हरिवंश का साथ देते प्रतीत नहीं होते। वहा यह परिवर्तन यशोदा के ज्ञान के साथ लिखा हुआ है। पोराणिक वर्णनों के मेदों के लिये देखो अन्तिम संपूर्व का अध्याय "पुराणों का बालगोपाल"। यशोदा ने हरिवंश के दर्णनानुसार उसे अपना ही लड़का समक्ता। यह बात संभवतया पाठकों की समक्त में न आ सके। महाभारत में यशोदा का नाम तक नहीं। हा! और स्त्रियों की तरह कृष्ण को माता देवकी को "यशस्त्रिनो" विशेषण् दिया है। यथा—

ब्राहुकं पितरं वृद्धं मातरञ्ज यशस्त्रिनीम् । सभा० २ । ५४।

वह ग्वास्ति के वेष में सुसरात गई। यह वेष उसे इतना प्यारा क्यों था ? संभवतः इसितए कि उसकी विश्वपन की सहेस्त्रियां ग्वालिन थी श्रीर यह उनकी और कार्तों के साथ

संभव है, इस विशेषण को ही कुछ समय पीछे यशोदा नाम की एक श्रीर माता का रूप मिल गया हो। देवकी के लिए पुत्र के छिपाने का कोई कारण नहीं । संभव है, रोहिग्गी की तरह "यशिस्वनी" देवकी कुष्ण को स्वयं पालती रही हा। यह भी संभव है कि यशोदा नाम की धायी रखी गई हो। उसकी लड़की उन्हीं दिनों पैटा होकर मर गई हो। इस श्रवस्था में उसकी माता के लिये कृष्ण को पालना मुगम होगा, श्रीर वह उसकी उपयुक्त धायी रही होगी। कंस का योगमाया को मारने का यत करना श्रीर उसका हवा में उड़ जाना चमत्कार है, इतिहास नहीं।

महाभारत में कृष्ण के बाल-काल के सम्बन्ध में इतना ही आया है कि—

> संवर्धता गोपकुले बालेनेव महात्मना । विख्यापितं बलं बाह्योस्त्रिषु लोकेषु सञ्जय ।। द्रोग्र० ११।२

गोपों के कुल में बंद रहे बच्चे (कृष्ण ने हो श्रंपनी भुजा श्रो का बल तीनो लोकों में प्रसिद्ध कर दिया था

शिशुपाल ने कृष्ण को अर्घ देने का विरोध करते, हुए कहा है—
तिममं ज्ञानहृद्धः सन् गोपं त्वंस्तोतुमिच्छ्रांसः। सभा० ४१।–६।
१ — अर्जु न कृष्ण की बहिन सुभद्रा से विवाह कर उसे घर लाया
तो उस समय—

पार्थः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः

सभा० २१३।१६।

उसने उसे ग्वालिन के रूप में द्रीपटी के पास भेजा। संभव्तः

उनके वेष से भी रनेह करती थी। बचपन में उनकी देखा-देखी कभी कभी उनका वेष भी धारण कर लेती होगी और ध्यब इम युवावस्था में उन बचपन की सिखरों का स्वांग भर तथा उस भोले भाले समय की प्यारी प्यारी स्मृतियों को मूर्त कर प्रसन्न होती होगी।

होनहार विरवान के होत चीकने पात। कृष्ण अपने आनेवाले चमत्कारी जीवन का पूर्व परिचय माता की गोद में देने लगे। इनकी बालावस्था का सबसे पहिला कारनामा है पूतना को मारना । पूतना एक स्त्री थी जिसका दूध पीते ही बसे मर जाते थे । जैसा उसके नाम से प्रतीत होता है, उसने स्तनों में पस थी। अपनी स्वाभाविक दुष्टता के कारण उसने एक रात कृष्ण को गोदी में लेकर

कृष्ण श्रीर बलराम की तरह वह भी बचपन में गोपों में रही थी, श्रीर ग्वालिन का रूप उसे ठिचकर था।

१— शिशुपाल ने इनको श्रर्घ दिये जाने का विरोध करते हुए कहा था—

पूतनाघातपूर्वीण कमीण्यस्य विशेषतः । स्वया कीर्त्ययासमाकं भीष्म प्रव्यथितं मनः ॥ सभा० ४१।४ । २—विष्णुपुराण् में लिखा है—

बसता गोकुले तेषा पूतना बालघातिनी । सुप्त कृष्णुमुपादाय रात्री र प्रटदी स्तनम् ॥ यस्म यस्म स्तनं रात्री पूतना संप्रयच्छति । तस्य तस्य च्योगांगं बालकस्योपहन्यते ॥

श्चंश पूर्तना को स्पष्ट गोकुल की रहने वाली कहा है। हरिवंश में

म्रापने स्तानों में लगा लिया। कृष्ण ने उसका स्तान मुँह में लेने के स्थान में उसे दोनों हाथों में लेकर भीच दिया । इससे उसकी पस निकल गई। फिर जो इन्होंने उसे मुँह में लेकर बलपूर्वक चूसा तो रंक्त का स्नाव बड़े वेग से आरम्भ हो गया। पूतना चीख़ें मार मार कर वहीं मर गई। बालक ने रक्त को तो क्या पीना था, थूक हो दिया होगा। परन्तु इससे स्नाव की किया भट शुरु होगई, जो पूतना की मृत्यु का कारण हुई।

एक दिन माता इन्हें सोया छोड़ कर कहीं चली गई। ये पीछे जग गये श्रीर लुढ़ कते लुढ़ कते गाड़ी के नीचे जा पड़े। गाड़ी बिगड़ी हुई थी। सहारे से खड़ी होगी। इनकी लात

उसे कंस की धायी बना दिया गया है। ब्रह्मवैवर्ग में जाकर वह कंस की बहिन वन गई है। देखो ऋन्तिम से पूर्व का ऋध्याय।

१ - कृष्णस्तम्याः स्तनं गाटं कराभ्यामीतपीडितम् । गृहीत्वा प्राग्णसंहतं पपौ कोपममन्वितः ॥ सा विमुक्तमहारावा विश्ळिञ्गस्नायुवन्धना । पपात पूतना भूमा म्रियमाग्गातिभीषणा ॥

ग्रंश० ५. ग्र∙ ५. श्लोक ६, १०

बिष्णुपुराण में इतना ही उल्लेख है। अन्य पुरागों में इसी की एक भयक्कर कथा बना दिया- मथा-है।

पूतना सुश्रुत में एक बालरोग का नाम भी है। चक्रपाणिदत्त ने इसे एक मानुका बताया है जो तीसरे दिन या तीसरे मास या लगने में उलट गई। ग्वालों में इसकी खूब चर्चा हुई। जब कृष्ण बड़े हुए और वास्तव में बड़े बड़े काम करने लगे तो लोग इनकी बालकपन की इन लीलाओं को स्मरण कर कहते, अजी! ये तो जन्म काल से ही चमत्कार दिखाते आये हैं। लुद्कते लुद्कते गाड़ी उलट दी थी।

तीसरे वर्ष बच्चों को होती है। कल्पना यह भी की जा सकती है। क संभवतः गोकुल में यह राग फैला हो, श्रीर दूसरे बच्चे तो उससे बच न सके हों, श्रकेले कृष्ण बच गये हों। श्रालंकारिक भाषा में इस बच जाने को ही पूतना का वध कह दिया गया हो कि देखो दूसरे बच्चो को तो पूतना मार गई पर कृष्ण ने स्वय पूतना को मार दिया। हमें यह कल्पना इसलिए मान्य नहीं कि आगो चल कर वहीं महाभारत में ही शिशुपाल ने फिर कहा है--

गोन्न: स्त्रीन्नश्चं सन् भीष्म कथं संस्तवमहित । सभा० ४१।१६। गोषातक श्रौर स्त्रीवातक होकर कृष्ण किस तरह स्तुति का पात्र हो सकता है ?

कृष्ण के जीवन में पूतना को छोड़ कर श्रौर किसी स्त्री के मारने की घटना नहीं हुई। श्रतः पूतना स्त्री ही है। श्रौर जो रूप पूतना का विष्णुपुराण में दिया है, वह श्रसंभव भी नहीं।

#### १--शिशुपाल वहीं कहते हैं--

चेतनारहितं काष्ठं यद्यनेन निपातितम्।
पादेन शकटं भीष्म तत्र किं कृतमद्भुतम् ॥ सभा० ४१।८।
अब लकड़ी की गाड़ी यदि इसने पाच से गिरा दी तो है भीष्म !
इसमें विचित्र बात क्या हुई ?

चलने फिरने लगे तो इन्होंने एक पत्ती को मार दिया। वह पत्ती या चील थाया गिद्ध या इसी प्रकार का कोई और हिंस-जन्तु । जब कुछ सयाने हुए तो इनकी शिक्ता का प्रबन्ध किया गया। वह भी उस गोकुल ही के पास। कृष्ण और बलदेव की आयु में कुछ महीनों ही का अन्तर था। इकट्ठे पले

१--शिशुपाल की उसी वक्तुता में है-

यदानेन हतो बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्। सभा० ४१,७ यदि इसने बालपन में गिद्ध (या चील ) मार दी तो इसमें भ्राक्षयं क्या १

हरिवंशपुराण में पूतना को प्रथम कंस की घायी, फिर गचसी बना कर अन्त में पच्ची का रूप दे दिया गया है। जिखा है—

> कस्यचित्त्वथ कालस्य शकुनीवेषधारिणी। धात्री कंसस्य भोजस्य पूतनेति परिश्रुता॥

> > वि॰ प॰ ६, २२

महाभारत में स्पष्टतया शकुनि श्रीर पूतना श्रलग श्रलग वर्षित हैं। यहा तक कि शिशुपल की वक्तृता में तो इनका वर्णन एक ही श्रोक में नहीं भी हुन्ना। एक न्नीर श्रल पर इनका इकट्ठा वर्णन किया है। परन्तु वहां भी ये दोनों एक वस्तु नहीं।

क्रमनेन हि इता बाल्ये पूतना शकुनी तथा। उद्योग० १२६, ४५

यहां 'तथा' समुख्यार्थ में है। ऊपर दी गई शिशुपाल की उक्ति के प्रकाश में यहां भी पूतना और शकुनी को दो भिन्न जीव मानना होगा।

श्रीर इकट्ठे ही बढ़े हुए थे। इनकी शिक्षा भी एक साथ होने लगी। यहां तक कि दोनों स्नातक हो गये। दोनों भाई शारीरिक बल में श्रतुलनीय थे।। कृष्ण वेद-वेदाङ्ग के भी श्रद्धितीय परिडत हुए। फिर दान, द्या, बुद्धि, श्रूरता, शालीनता, चतु-राई, नम्नता, तेजस्विता, धैर्य, सन्तोष, सभी गुणों में इन्होंने श्रनुपम ख्याति लाभ की।। शास्त्रास्त्र चलाने में दोनों भाई निपुण थे। इस विद्या की शिक्षा ये श्रागे चलकर श्रीरों को भी देते रहे। युद्ध-विद्या की कुछ एक महत्त्व-पूर्ण शाखाश्रों के ये विशेष उस्ताद सममे जाते थे।

१-- भीष्म शिशुपाल को उत्तर देते हुए कहते हैं -वेदवेदाङ्गाविज्ञानं बले चार्प्याधकं तथा। नृगां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवाहते॥ दानं दाद्यं श्र तं शौर्ये हीःकीर्त्तिबुर्धिक्तमा। सन्नतिः श्रीधृतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते॥

सभा० ३८, १६-२०

ऋत्विग्गुर्वविवाद्यश्च स्नातको तृपतिः प्रियः।

सर्वमेतद्धृषीकेशस्तस्मादभ्यर्चितोऽच्युतः । सभा० ३८, २२

२. श्रीकृष्ण का गुरु कौन था इस विषय में महाभारत चुप है। पुराणों में सान्दीपनि को इनका गुरु बताया गया है, परन्तु उनके पास ये ६४ ही दिन रहे श्रीर विष्णुपुराण के कथनानुसार उनसे केवल धनुर्वेद सीखा।

पढ़ते गुरुकुल में थे, परन्तु साथ लगते प्रामी के जीवन में लगे हाथ भाग लेते ही रहते थे । गोकुल के लोगों को इन्होंने कई बार बड़ी भयंकर आपत्तियों से बचाया।

ततः सान्दीपनि काश्यमवन्तिपुरवासिनम्।

श्रस्तार्थे जग्मतुर्वीरौ बलदेवजनार्दनौ ॥ श्रं०५,श्र०२१ स्रोक १६ श्रहोरात्रेश्चतुःषष्ट्या तदंद्भुतमभूद् द्विजः । श्लो० २१

ग्रस्त्रमाममशेषञ्च प्रोक्तमात्रमवाप्य तौ । श्लो० २२

यह शिक्षा भी कंसवध के पश्चान पाई है। परन्तु जैसे हम श्रामे चलकर दिखायेंगे, उस समय हनकी शिक्षा समान्त हो चुकी था। फिर महाभारत में तो इन्हें स्नातक कहा गया है। स्नातक गुरु के पास नियमपूर्वक रहने से ही हो सकता है। भागवतकार ने कंसवध के समय इनकी श्रायु ११ वर्ष बताई है। श्रामे चल कर हम देखेंगे कि उस समय इनकी श्रायु इससे बहुत बड़ी थी। इसके श्रातिरिक्त इनके जीवन के कुछ कारनामे ऐसे हैं जो इसी चढ़ती जवानी के समय के ही हो सकते हैं। वे कारनामे हुए भी गोकुल ही के पास हैं। इन सब संकेतों को ध्यान में रखते हुए हम इस परिग्राम पर पहुँचे हैं कि कृष्ण का गुरुकुल भी गोकुल के श्रासपास ही था। ये विद्यार्थीदशा में गोकुल में श्राते जाते थे श्रीर श्रपने देवोपम गुणों के कारण ग्वालों तथा ग्वालिनों के ध्यारे बने हुए थे।

एक बार एक बड़ा बैल पागल हो गया। वह गीवों के लिए मानों मूर्त यम बना हुआ था। अश्रां लें लाल-लाल, सींग कसे हुए। खुरों से धरती को उखाड़ता फिरता था। जिह्वा बाहर लटकाये हुए होठों को दबाता और चाटता था। गीब ग्वालों की जान पर आ बनी थी। कृष्ण को पता लगा तो वे सट वहां पहुँचे और अपनी बलवान मुजाओं से पकड़ कर उस वृषासुर को उन्होंने नीचे पटक दिया और गिरा कर सट मार डाला। इस बैल का नाम अरिष्ट था।

१—शिशुपाल कृष्ण के इस कर्म को भी उन पर दोषारोपण का हेतु बनाते हैं। पहले तो उन्होंने इतना ही कहा कि— तो वाश्ववृषी भीष्म यो न युद्धविशारदो। सभा० ४१,७ वह घोड़ा श्रीर बैल जो युद्ध करना न जानते थे, हे भीष्म! (यदि उन्हें इन्होंने मार दिया तो क्या हुश्रा ?) फिर, गोझः स्त्रीझश्च सन् भीष्म कथं संस्तवमईति। ४१, १६ गोघातक श्रीर स्त्रीघातक हो कर .....

२—दानवं घोरकर्माणं गवा मृत्युमिवोत्थितम । वृषद्भपदं बाल्ये भुजाभ्या निजघान ह ॥ महाभा० द्रोण्० ७७,४.

३— सतोयतोयदच्छायस्तीच्गाश्यङ्कोऽर्कलोचनः। खुराग्रपातैरत्यर्थे दारयत् वसुधातलम् ।। सेलिहानः सनिष्पेषं जिह्न्यौष्ठं पुनः पुनः॥

विष्गुपुरास अं ५ अ० १४ श्लोक ० २-3

ऐसे ही केशी नाम का लम्बे लम्बे बालों वाला घोड़ा यमुना के जंगल में फिरता था। वह था तो बड़ा मोटा ताजा परन्तु नितान्त बनेला। किसी को पास न श्राने देता था। श्राते जाते पर दौड़ता था। खुरों से पृथ्वी को खोदता था। कृष्ण उसके पास गये तो वह उन पर ऋपटा। इन्होंने उसे भी निहत्थे ही मार गिराया। इससे इनका नाम केशि-सूदन हुआ।

इससे कुछ ममय पूर्व गोकुल में भेड़िये आ पड़े थे। उनसे ग्वालों को बहुत कष्ट होता था। कृष्ण ने गोपों को समभा कर उनसे गोकुल छुड़वा दिया और उन्हें वृन्दावन में जा बसाया। ग्वालों की सम्पत्ति गायें ही तो थीं। उन्हें हांका और छकड़ों पर सामान लाद कर दूमरे स्थान में जा बसे, जो अधिक सुरक्तित था।

१ - जन्नान हयराजानं यमुनावनवासिनम् ।

द्रोणपर्व ११ ३

२—सखुरत्ततभूपृष्ठः सटाद्वेपधुताम्बदः । द्रतविक्रान्तचन्द्रार्कमार्गो गापानुगद्रवत् ॥२॥ विवृतास्यश्च सोऽप्येनं दैनेयः प्रत्युपाद्रवत् ॥८॥

विष्णुपुराग श्रङ्क ५, ग्र॰ १६.

३--विनिष्पेतुभयकराः सर्वतः शतशो वृकाः॥ निष्पतन्ति सम बहवो वडस्योत्सादनाय वै॥

हरिवंश विष्णुपर्व ऋ० ८ स्त्रो० ३१-३२

वहां एक तालवन था। ताड़ के वृत्तों में फल पक गये थे। ग्वाल-बाल उन्हें देखते और उनका जी ललचाता। परन्तु कुछ जंगली गधों ने वहां वास कर रक्खा था। वे किसी की उन वृत्तों की छाया में फटकने तक न देते थे। कृष्ण बलराम वहां से गुजरे तो बालकों ने उनसे शिकायत की। इन्होंने फल तोड़ दिये। इस पर गधों से इनकी मपट होगई। इन्होंने खेल खेल में वृत्तों के नीचे ही उन जङ्गली जानवरों को गिरा दिया। फिर गधों को वहां क्या ठहरना था? बड़े गधे का नाम लोगों ने धेनुक रख छोड़ा था। वह गर्दभराज आगे आगे और दूसरे गधे पीछे पीछे। वस! अब जहां ग्वाल-बाल मजे से तालफल उड़ाने लगे, वहां गायों को भी उस वन की हरी हरी घास घरने में बाधान रही। व

१. श्रिरिष्ठो घेनुकरकेव चाणुरश्च महावलः। उद्योग १२६, ४६ श्रश्वराजश्च निहतः कंसरचारिष्टमाचरन्। उद्योग १२६, ४७ फलानि पश्य तालानां गन्धामोदितदिशाम्। वयमेतानभीप्त्यामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥५॥ इति गोपकुमाराणा श्रुत्वा सकर्षणो वचः। कृष्णश्च पातयामास भिव तालफलानि वै॥६॥ श्रन्यानप्यस्य वे शातीनागतान् दत्यगर्दमान्। कृष्णश्चिचेप तालाग्रे बलभद्रश्च लीलया ॥११॥ ततो गावो निरावाधास्तर्स्मिस्तालवने द्विज । नवशृष्यं सुखं चेठ्येज भुक्तमभूत् पुरा ॥१३॥ विष्णुपुराण श्रं० ५, श्रध्याय ६

इस प्रकार गोपों श्रीर गोपियों को हिस्न जन्तुश्रों से बचा कर और ग्वालबालों को तालफल खिलाकर कृष्ण बलदेव गांव भर के दुलारे बन गये। इतने में गोपों का एक उत्सव आ गया। उस उत्सव में वे पुरानी प्रथा के अनुसार कृषियज्ञ किया करते थे। संभवतः उनके पूर्वज कभी कृषक रहे होंगे। परन्तु श्रव उनका धंधा गोपालन था। कृष्ण ने उन्हें सम-माया, ''श्रव हमें हल श्रीर जुए की पूजा से क्या लेना ? १ हमारे देवता तो ऋब गायें हैं या गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर घास होती है। उसे गायें खाती हैं और दूध देती हैं। इससे हमारा गुजारा चलता है। चलो गोवर्धन श्रीर गौश्रों का यहा करें। गीवर्धन का यहा यह है कि उत्सव के दिन सारी बस्ती को वहीं ले चलें। वहां होम करें। ब्राह्मणों को भोजन दें। खयं खायें, श्रीरों को खिलायें। कार्त्तिक का महीना है। पहाड़ फूलों से लद रहा है। हम इन फूलों से

न वयं कृषिकर्तारौ वाशिज्यजीविनो न च ।
 गावोऽक्ष्मद् दैवतं तात वय वनचरा यतः ॥२६॥
 मन्त्रयज्ञपरा विप्रा सीरयज्ञाश्च कर्षकाः ।
 गिरिगोयज्ञशीलाश्च वयमदिवनाश्रयाः ॥३७॥
 सवघोषस्य सन्दोहो यद्यता मा विचार्यताम् ।
 भोज्यन्तां तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्छकाः ॥३६॥
 शरत्पुष्पकृतापीडाः परिगच्छन्तु गोगगाः ॥४०॥
 विष्णुपु० ग्रं० ४, ग्र० १०.

गायों को सजाएँ। इन्हें फिगएँ, खिलाएँ, घुमाए। यह गौत्रों की पूजा है।" ग्वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस यह के ऋत्विक कृष्ण हुए। इस पुण्य घटना के स्मरण में गोपाष्ट्रमी का उत्सव अब भी मनाया जाता है। इस यह का एक अंश था खेलना। श्रीकृष्ण उस दिन मजे से खेलते फिरे और गोपजनों के साथ मिलकर इन्होंने खूब खाया पिया। कैसा आन्नद का अवसर था! भोग यह का अंग होकर स्वयं यह हो गया।

इसके कुछ समय अनन्तर वृन्दावन में बड़ी वर्षा हुई।
नदी नाले सब ओर से भर भर कर बहने लगे। यमुना में,
बाढ़ आ गई और खालों का बस्ती में रहना असंभव हो।
गया। कृष्ण जो सभी भोड़ों में प्रामवालों के आड़े आते थे,
इस समय भी उनकी एक-मात्र ओट बने। सारी बस्ती की
बस्ती को गांव से निकाल कर उसी गौवर्धन पर्वत पर ले

सभापर्व ग्र॰ ३८, ३२

भुक्तमेतेन बहुन्नं की दता नगमूर्धनि। सभा ०४१, १० गोपों ने इन्हें खिलाया तो होगा ही ग्रौर सबने चाहा होगा कि श्रपने यहा का श्राच्छे से श्राच्छा भोजन इन्हें दे। ये भी उनके प्रेम पर मस्त होकर कुछ श्राधिक खा गये होंगे। खेलना इनके यज्ञ का ग्रंग ही था।

१—मीध्म संभवतः इसा यज्ञ को लच्य में रखकर इन्हें ऋतिक कहते हैं—ऋतिवग् गुहर्विवाह्यश्च स्नातको नृशतः प्रियः।

२- शिशुपाल श्राद्येप करते हैं--

चले। पर्वत की खुदाई कराई गई। युद्ध गिराये गये। सांप, बिच्छू, चीता छादि हिंस जन्तुओं से बन को खाली किया गया और सारी बस्ती का गायों के गक्षों-समेत वहीं आवास करा दिया गया। सात दिन लगातार वर्षा होती रहीं। कृष्ण ने अपना ढेरा इसी आवास में जा लगाया। ये मोंपों की छावनी को सँभाले रात दिन वहीं डटे रहे। यही इनका गोवर्धन का उठाना था। सचमुच उन दिनों सारा आवास ही—या यों कहिए कि सारा पर्वत ही—इनकी हथेली पर थमा खड़ा था। वर्षा थमी, बाद उतरी, गोप-गोपियों ने

१-ग्रन्धकारीकृते लोके वर्षद्भिरिनशं घनैः । ग्रधश्चोर्ध्वे तिर्यक् च जगटाप्यमिवाभवत् ॥६॥ गोपाश्चाह जगन्नाथः समुत्पाटितभूधरः । विशप्यमत्र सहिताः कृतं वर्षनिवारणम् ॥१०॥ विष्णुपुराण् ग्रंक ५, ग्र० ११

विदृद्धिं निम्नगा याताः प्लवगाः संप्लवं गताः । १८ वारिणा मेघमुक्तेन मुच्यमानेन चासकृत् । स्रावभौ सर्वतस्तत्र भूमिस्तोयमती यथा ॥१७॥

हरिवंश वि० प० श्रव १८.

२-इसी का उपहास शिशुपाल ने इन शब्दों में किया—
वल्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन घृतोऽचलः।
तथा गोवर्धनो भीष्म न तिचत्रं मते ममना सभार ४१,६.
विदुर ने कहा है—गोवर्धनो धारितश्च गवार्थे भरतर्थम ।:
उद्यो १२६,४६.

कृष्ण को मानों अपनी आमन्द से भरी, मूक धन्यवादों से परिपूर्ण, आंखों में बिठा लिया। कृष्ण गांव भर की आंखों के तारे हो गये। इस कड़े काल में यादववीर की बुद्धि, यादववीर का साहस, यादववीर का परिश्रम, उनको अपना, अपने बच्चों तथा गैयों का प्राग्यदाता प्रतीत हो रहा था। वे सौ जान से वृष्णिवीर पर न्योद्धाव होने लगे।

१ — महाभारत में गोपियों के श्रीकृष्ण के प्रांत प्रंम का वर्णन एक ही स्थल पर है श्रीर वह भी केवल रंकेत-मात्र। जब द्रौपदी को एक वस्त्रा श्रवस्था ही में दुर्योधन की सभा में ले गये हैं तो उसने वहा के भीष्म, द्रोण श्रादि गुरुजनो तथा युधिष्ठर श्रादि घनिष्ठ श्रात्मीयों से सर्वथा निराश हं कर श्रीकृष्ण का ध्यान इन शब्दों में किया है—गोविन्द द्वारिकावासिन कृष्ण गोपीजनांप्रय।

सभावर्व ६७, ४१ जपर ६६ वे अध्याय में उसे "विसंज्ञकल्पा" कह आये हैं। याद इस घार आपित्त में कृष्णा वास्तव में विसज्ञ हो गई हो और अन्य आश्रय न देखकर उसने कृष्ण का स्मरण किया हो और उसे यह प्रतीत भी हुआ हो कि वे उसकी रह्मा कर रहे हैं—उसके शरीर पर का कपड़ा बढ़ाते जा रहे हैं तो कुछ, आश्रवर्य नहीं। इस अवस्था में उसे गोपीजनों की उसी प्रियता का ध्यान आ सकता है जंग श्रीकृष्ण ने अवलाओं की संकट में रह्मा कर अपने खरे, आग में कुन्दन के समान उज्ज्वल, चरित्रचल से कमाई थी। उस कर्जुषित प्रेम का ध्यान कभी नहीं आ सकता जो पुराणों के पत्नों में लेखकों के अपने ही हृद्यों को प्रतिबिंबित कर रहा है। महाभारत में इस प्रेम की गन्ध भी नहीं। और तो और, किसी असंग में कृष्ण की रासलीला या गान का तो वर्णन नहीं। यहां

श्रीकृष्ण ने गोवर्धन की गोदी में पाई तो शिक्ता ही थी परन्तु अपने चारिज्यबल से आस पास की बस्ती को अपना श्रद्धालु शिष्य—अनन्य भक्त बना लिया था। गोवर्धन की तलहटी अब सचमुच डनकी हथेली पर नाचती थी। उस प्रांत भर को इनकी आज्ञा शिरोधर्थ थी। आगे जाकर इनकी सेना में मुख्य स्थान गोपालों तथा आभीरों का हुआ। यह फल उसी बालकाल के बात्सक्यमय सेव। अतपूर्ण श्रद्धाचर्थ ही का था।

तक कि महाभारतकार ने कृष्ण के होटों से वंशी तक न खुपाने कीं क्रसम खा ली है। महाभारत का कृष्ण चक्रधर है, गवाधर है, श्रांमधर है। मुरलीधर नहीं।

गोपीरूप में जैसे हम ऊपर कह ब्राये हैं, श्रीकृष्ण की बहिंग सुभद्रा श्रपनी सुसराल जाती हैं। इसका हेतु हम ऊपर बता खुके हैं सो यह वेप तो इनकी बाहन का है—हां। बहिनों का।

### कंस का वध श्रीर संघ की पुनः स्थापना

स्नातक होने के पश्चात् श्रीकृष्ण मधुरा में बाये। जैसे हम उत्पर कह आये हैं, उस समय मधुरा के राज्य-सिंहासन पर कंस बलात्कार से आहुद था। इसे यादवों के संघ ने श्रपनी रीत्यनुसार राजा स्वीकार नहीं किया था। किन्तु मगध के राजा जरासंध की दो लड़कियों—श्रस्ति श्रीर प्राप्ति—से विवाह कर यह उसी जरासन्ध के बल-बूते से ही मथुरा का स्वच्छन्द एकराट् राजा बन गया था। न यादवों के संघ ने इसे राजा बनाया न इसने फिर संघ की रीति-नीति चलने ही दी। संघ तो इसके पिता उपसेन को ही अपना अधिपति मानता था। परन्तु संघ की और उसकी अब चल न सकती थी। इतने याद्वों के रहते एक पराये राष्ट्र का नियुक्त किया राजा मथुरा पर राज्य कर रहा था। इसका कारण यादवों की श्रपनी श्रापस की फूट थी। कंस के दादा आहुक श्रीर वृष्णियों में बडे श्रक्र, ने यादवों के दो दल बना रखे थे जो कंस के विरोध में भी एक न हो सकते थे। ऐसे समय में श्रीकृष्ण का मथुरा के राजनैतिक जगत् में प्रवेश हुआ। कंस का राजा होना इन्हें ष्मलरा। इन्होंने यह भी देखा कि कंस यादव-वीरों पर मन-माने श्रत्याचार कर रहा है। पर यादव हैं कि चुपचाप सह

रहे हैं। कारणाकि उनकी आपस में बनती नहीं। आहुक श्रीर श्रक्तेर की श्रमवन ने ही सारा खेल बिगाइ रखा था। इन्होंने इन दोनों को मिला देने का एक अनुठा ढंग निकाला। आहुक की लड़की सुननू का, जो उपसन की बहिन होने से उपसम भी कहलाती थी, श्रक्र से विवाह करा दिया। इस प्रकार ये दोनों दल श्रव सटपट एक हो गये।

१ - कस्यचिरवय कालस्य कंसो निर्मध्य यादवान् । बाहंद्रथसुते देव्यावुपागच्छद्वृथामितः ॥३०॥ श्रस्ति प्राप्तिश्च नाम्ना ते तहदेवानुजेऽवले । बलेन तेन सज्ञातोनिभभूय वृथामितः ॥३१॥ श्रं ष्ट्यं प्राप्तः स तस्यासीदतीवापनयो महान्। भोजगजन्यवृद्धे श्च पीड्यमानेदु शत्मना ॥३२॥ शातित्राण्मभीष्सद्भिरस्मत संभावना कृता। दत्त्वा क्र्राय सुतनु तामाहुकसुता तदा ॥३३॥ संकर्षणिद्वतीयेन शांतकार्य मया कृतम्। हतौ कंससुनामानौ मया गमेण चाच्युत ॥३४॥

सभावर्व १४

इस संदर्भ में श्रीकृष्ण वंस के वध को 'ज़ातिकार्य मया कृतम्'' कहते हैं, श्रर्थात् मैंने बान्धवों का काम कर दिया। श्रपने किसी बेर के कारण कंस को नहीं मारा। भोओं श्रीर दृष्णियां की ''संभावना'' एकता श्राहुक की लड़की सुतनु श्रीर दृष्णि वीर श्रकृर के विसाह द्वारा कराई गई है। यह भीतिमत्ता ११ वर्ष के बालक की नहीं ही सकती। कुष्या ने यह घिचार पक्का कर लिया कि कस की मार ही देना चाहिए। जब तक यह जीता है, जगसंध इसकी पीठ पर रहेगा और मधुरा में संघ की फिर से स्थापना न हो सकेगी। संघ यादवों की जान था। संघ-प्रणाली के रहते ही उनका नैतिक विकास हो सकता था। जरासंध के साम्राज्य का एक भाग बन कर उनकी स्वाभाविक स्वतन्त्रता का नाश हो रहा था। परन्तु अब कंस को मारे कौन ? संभव है, इसी बात पर नये मगड़े खड़े हो जायँ। कुष्ण ने यह जोखों का कार्य ध्रपने ऊपर लिया।

उद्योगपर्व में श्रीकृष्ण फिर कहते हैं-भोजराजस्य वृद्धस्य दुराचारो ह्यनात्मवान ।
जीवतः (पतुरेशवर्ये हृत्वा मृत्युवशङ्कतः ॥३७॥
उप्रसेनसुतः कंसः परित्यक्त स्वनान्धवेः
श्रातीनां हितकामेन मया शस्तो महामृषे ॥३८॥
ज्याहुकः पुनरस्माभिर्ज्ञातीभश्चापि सत्कृतः ।
उप्रसनः कृतो राजा भोजराजस्य वर्द्धनः ॥३६॥

उद्योगपर्व १२७

द्रोगपर्व में धृतराष्ट्र कहते हैं-तथा कंसो महातेजा जरासंघेन पालितः।
विक्रमेश्वेव कुष्णेन सगगाः पातितो रणे ॥६॥
सुनामा रणविकान्तः समग्राज्ञौहिणीपतिः।
भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कसस्य वीर्म्यंवान्॥७॥

द्रोखपर्व ११

जरासम्ध की तरह कंस ने भी कुछ पहलवान अपनी रचा के लिए रख छोड़े थे। एक दिन कृष्ण ने उनमें से एक, चाश्रूर, के साथ मल्लयुद्ध करना मान लिया। वागार के साथी मुष्टिक के जोड़ बलराम हुए। कंस ही की अध्यक्तता में यह मझयुद्ध रचा गया। कंस को अपने पहलवानों की शक्ति और युद्ध-कौशल का श्रभिमान था । परन्तु इधर कृष्ण और बलराम भी इस विद्या के उस्ताद थे। कंस को इन वृष्णि-वीरों के षड्यन्त्र का पता था श्रीर वह इन्हें श्रपने रास्ते में करटक समभता ही था। इस दंगल की आयोजना उसी ने की थी। श्रीर श्रपने पहलवानों को सममा भी दिया था कि बस चले तो इन युवकों का काम तमाम कर दें। कसर इतनी रही कि उसने इन वृष्णिकुमारों के बल का अनुमान ठीक नहीं किया। दंगल का परिए।म उसकी आज्ञा के ठीक विपरीत हुआ। कृष्ण ने च।सूर को श्रीर बलदेव ने मुष्टिक को एक दो दांवों में ही पछ।ड़ दिया। उनके घातक दांव तो इन पर नहीं

१—- त्र्रारष्टो धेनुकश्चेव चाणूरश्च महावल ॥४६॥ त्रश्वराजश्च । नहतः कसश्चारिष्टमाचरन् ॥४७॥

उद्योगपर्व १२६

२--भग्नं श्रुत्वाथ कंसोऽपि प्राह् चाणूरमुष्टिकौ ॥१७॥ गोपालदारकौ प्राप्तौ भवद्भ्या तौ ममाम्रतः । मल्लयुद्धे निहन्तव्यौ मम प्राणहरौ हि तौ ॥१८॥ विष्णुपुराण ग्रं० ५, ग्र० २०

चले परन्तु इन्होंने कंस की इस इच्छा को कि दंगल का परि-णाम मृत्यु में हो, स्वयं उनको माँभोड़ कर—निष्प्राण करके— पूरा कर दिया।

वे पहलवान कंस के आश्रयभूत थे। उन्हें मरा देख कंस को जोश आ गया। कुष्ण ने लगे हाथ कंस पर भी वहीं हाथ साफ़ कर दिया। कंस का भाई सुनामा कुष्ण की ओर भपटा परन्तु चलराम ने उसे भी दबोच कर यमलोक की राह दिखा दी। '

कृष्ण इस दंगल का विजेता था । उसने कंस के सिर से खतरा मुकुट उसके पिता उमसेन के सिर पर जा रखवाया। संघ भी तो उसी को चाहता था। उसी से राज्य की समृद्धि की आशा थी । उपद्रव की संभावना थी भी तो वह तत्काल दूर हो गई। राज्य भोजों के अपने ही घर में रहा।

श्रीकृष्ण की शिचोत्तर काल की यह पहली विजय है कि नष्ट हुए संघ को उन्होंने पुनरूजीवित कर दिया। यादवों की खोई हुई खतन्त्रता अपनी अद्भुत बुद्धि तथा बाहुओं के अनु-पम बल से फिर से स्थापित कर दी।

विष्णुपुराण श्रं० ४, श्रं० २०. श्लोक ७७

२ - उप्रसेनः कृतो राजा भोजराज्यस्य वर्द्धनः।

१ — कंसे पहीते कृष्णेन तद्भाताऽभ्यागतो रुवा । सुनामा बलभद्रेण लीलयैव निपातितः ॥

उद्योग० १२७, ६६

#### जरामन्य के आक्रमण

#### श्रीर

#### यादवों का द्वारका-प्रस्थान

जगसन्ध मगध (बिहार) का गाजा था। उसने बल-पूर्वक श्रीर भी बहुत से गज्य श्रपने श्रधीन कर लिये थे। इससे वह मस्राट् बन गया था। ऋधीनस्थ राज्य ऋपनी ऋान्तरिक नीति में स्वतन्त्र होते थे, परन्तु मम्राट् को उन्हें समय समय पर कर देना पड़ता था। करूष (वर्तमान रेवा) का राजा वक्र ( श्रथवा दन्तवक्र ) जो बड़ा बलशाली था और लड़ाई के वैज्ञानिक ढर्गों से भी परिचित (मायायोधी) था, उसका शिष्य सा बना हुआ था। ऐसे ही करभ का राजा मेघवाहन जिसकी ख्याति एक दिव्य मिए के कारण बहुत फैली हुई थी, जगसन्ध के इशारे पर चलता था। प्रग ज्योतिष (वर्तमान पूर्वीय बंगाल श्रौर कुछ कुछ श्रामाम ) का राजा भगदत्त, जिसके ऋधीन मुरु और नरक नाम के दो राजा थे, केवल वागी से नहीं, क्रियात्मकरूप से जगसन्ध के वश में था। युधिष्ठिर का मामा पुरुजित्, जो कुन्तिभोज का लड़का था, जरासन्ध की ऋोर जा चुका था। इसकी राजधानी मालवे मे थी। चेदिकुल का वासुदेव जिसका राज्य वंग ( ब्रह्मपुत्र श्रौर पद्मा के बीच का देश ), पुरुड़ ( उत्तर बंगाल ) श्रीर किरोत

(सिलहिट और आसाम) पर फैला हुआ था, श्रोर जो अपने आपको पुरुषोत्तम प्रसिद्ध कर श्रीकृष्ण का प्रतिस्पर्धी बन ग्रहा था, वह भी जरासन्ध का साम्राज्य स्वीकार कर चुका था। यही हाल भीष्मक का था, जिसने पाएड्य (तिन्नावली और मदुरा) और कथकेशिक (बरार, स्नान्देश, निजाम का राज्य और कुछ कुछ मध्यप्रदेश) पर विजय प्राप्त की थी। इसके राज्य को विदर्भ कहते थे।

१—तमेव च महाराज शिष्यवत् समुपस्थितः। वकः करुपाधिपतिर्मायायोधी महावलः ॥११॥ दन्तवकः करूषश्च करभो मेघवाहनः ! मूर्घा दिव्यमणि बिभ्रद् यमद्भुतमणि विदुः ॥१२॥ मुरुख्च नरकञचैव शास्ति यो यवनाधिपः। श्रपर्यन्तवलो राजा प्रतीच्या वरुणो यथा ॥१४॥ भगदत्तो महाराज वृद्धस्तव पितुः सखा । स वाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥१५॥ मातुलो भवतः शूरः पुर्काजत् कुनितवर्धनः ! स ते सन्नतिमानेकः स्नेहतः शतुसूद्नः ॥१७॥ जरासंधं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः। पुरुषोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेद्षु दुर्मतिः ॥१८॥ श्रात्मानं प्रतिजानाति लोकेऽस्मिन् पुरुषोत्तमम्। श्राद्श सततं मोहात् यः स चिह्नं च मामकम् ॥१६॥ इंग पुरुड़ किरातेषु राजा बलसमन्वितः । पौरङ्को वासुदेवेति योऽसौ लोकेऽभिविश्रृतः ॥२०॥ इनके श्रांतिरिक्त कुछ राजवंश ऐसे थे जो जरासन्ध की श्राधीनता स्वीकार न करते थे। इन्हें उत्तर भारत छोड़ पश्चिम श्रादि दिशाओं में भाग जाना पड़ा था। ऐसे श्राटारह कुल तो भोजों के थे। शूरसेन<sup>2</sup>, भद्रकार, बोध,

चतुर्थभाङ् महाराज भोज इन्द्रसत्तो बली। विद्याबलाद् यो व्यजयत् स पाराज्यक्रथकैशिकान् ॥२१॥ भ्राता यस्याकृतिः शूरो जामदग्न्यसमोऽभवत्। स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥२२॥ सभा० १४

१—उदीच्याश्च तथा भोजाः कुलान्यष्टदश प्रभो ।

जरासन्धभयादेन प्रतीची दिशमास्थिताः ॥२५॥

श्रूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटचराः ।

खस्थलाश्च मुक्ट्टाश्च कुलिन्दाः कुन्तिभः सह । २६॥

शाल्लायनाश्च राजानः सौदर्यानुचरैः सह ।

दांचणा ये च पाञ्चालाः पूर्वाः कुन्तिषु कोशलाः ॥२७॥

तथोत्तरा दिशञ्चापि परित्यज्य भयार्दिताः !

मत्स्याः सन्न्यस्तपादाश्च दिच्णा दिशमाश्रिताः ॥२८॥

तथेव सर्वपाञ्चाला जरासन्धभयार्दिताः ।

स्वराज्यं संपरित्यज्य विद्वुताः सर्वतो दिशम् ॥२६॥

सभा० १४

२— यह वंश संभवतः श्रम्धको का था जो कंस के मारे जाने के पश्चात् जरासम्ध के हमलों से तंग श्राकर द्वारका चले गये। द्रोग्यपर्च ११. द में कंस के भाई सुनामा को जिसे बलराम ने मारा था "श्रद्धां- हिणीपति" श्रौर "श्रसेनरार्" कहा गया है।

शालव ', पटच्चर र, सुस्थल, मुकुट्ठ, कुलिन्द अकुन्ति ४, शाह्मायन, दिल्लिए पांचाल ', पूर्व कोश उ६—ये सब वंश अपने अपने पुराने स्थानों को छोड़ कर अन्यत्र भाग गये थे। मत्स्य ७ लोग दिल्लिए की ओर चले गये थे। समस्त पांचालों ने अपने पुराने राज्य को तिलाञ्जलि दे इधर उधर दूसरे राज्यों में शरण हुँ ह ली थी। जिन राजाओं ने जरासंध के अधीन रहना नहीं माना,

ाजन राजाआ न जरासध क ऋधान रहना नहा माना, उन्हें जरासन्ध ने कारावास में डलवा दिया । प्रधमकी यह भी

१-इनका नया स्थान शाल्वपुर (वर्तमान स्रलवर) हो गया। शाल्व राजा के साथ कृष्ण के युद्ध का वर्णन स्रागे किया जायगा।

२-इनका स्थान प्रयाग ऋौर बाँटा के ज़िला में था। इन्हें दिग्विजय के समय सहदेव ने जीता। मभा० ३१. ४

३-गढ़वाल स्रोर सहारनपुर। स्राज्ञंन ने इन्ह जीता। सभा० ३१.४ ४-एक कुन्ति मालवा में रहते थं। वहा तो युधिष्ठिर की निनयाल थीं स्रोर वह जरासन्ध के स्राधान हा गये थं। ये कुन्ति कोई स्रोर हैं।

५-दिक्तिण पाचाल द्र पदादि थे। ये गंगा श्रौर चर्मणवती के बीच के प्रदेश में जा बसे थे।

६-इनका स्थान उत्तरीय श्राप्रोध्या था। फिर समवतः ये मध्यवदेश में चले गये।

७-विराटादि राजा मत्स्यकुल के थे। विराटपर्व १, १६ मे स्राता है "मत्स्यो, विरादो, बलवान्।"

प्नतेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिवर्जे ॥६३॥ कन्दरे पर्वतेन्द्रस्य सिहेनेव महाद्विपाः । स हि राजा जरासन्धो यियत्त्वर्वसुधाधिपैः ॥६४॥ ो कि जब ऐसे राजाओं की संख्या पूरी एक सौ हो जायगी तो इन्हें महादेव की बिल चढ़ा दिया जायगा। '

यादवों को अपने साम्राज्य में इस प्रकार ले लिया कि वहां के राजकुमार कंस से अपनी दो लड़िकयों का विवाह कर दिया और उसके भाई सुनामा को 'श्रज्ञौहिगी-पित '' बना कर यादवों के संघ को जो आंतरिक फूट के कारण वांखला हो रहा था भर कुचल दिया। कंस का वहां एकराट (Monarch) हो गया। परन्तु यह सारा खेल तो, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, कुण्ण ने अपनी नीति-निपुणता से बिगाड़ दिया। कंस और सुनामा दोनों मारे गये और मथुरा में फिर में सघ की स्थापना हो गई।

महादेव महात्मानमुमापतिमरिन्दम । त्र्याराध्य तपसेभ्ये ग् निजितास्तेन पार्थिवाः ॥६५॥ म हि निजित्य निजित्य पार्थिवान् पृतनागतान् ॥६६॥ पुनरानीय बद्ध्वा च चकार पुरुषवजम् ॥६७॥ सभा० १४

१— नरबाल भारतवर्ष में कभी दी नहीं गई। इससे प्रतीत होता है कि यह केवल धमकी थी। संभव है, उसका वास्तविक निश्चय ही ऐमा करने का हो। तात्कालिक राजा इसे उसका वास्तविक संकल्प ही ममक्त रहे थे। महाभारत में भी ऐसा बलि श्रीर कहीं नहीं मिलती।

२—द्रोगापर्व के ११ वे अध्याय के ८ वे श्लोक में इसे "श्रद्धी हिगापितः" कहा गया है। जरासन्ध यादवों की इस ढिठाई को चुपके चुपके केस देख सकता था ? इन्होंने एक ही वार में इधर तो उसके जमाता को मार कर उसकी एक नहीं, दो छड़िकयों को एक साथ विधवा कर दिया, उधर अपना मथुरा का राष्ट्र जगसंध के साम्राज्य से ही निकाल छिया। जरासन्ध ने यादवों पर लगातार सम्रह आक्रमण किये। असले ये उसके सामने थे ही क्या ? एक ओर एक पूरे साम्राज्य की शक्ति और दूसरी श्रोर इने गिने यादव, जिनकी सारी संख्या ही अठारह हजार से अधिक न थी। अधिक छाएक स्थान पर यादवों की इस मंत्रण: का वर्णन करते हैं कि यदि हम तीन सौ वर्ष तक निरन्तर जरासन्ध की सेना को मारते जायँ तो भी वह समाप्त होने में न आयगी। अ यह विषम अनुपात रहते भी इन स्वतन्त्रता के परवाने यादवों का युद्ध-कौशल देखिए कि इन्होंने सम्रहों बार जरासन्ध की अनगिनत सेनाओं को निष्फल छौटाया।

जरासन्ध के पास दो पहलवान थे, हंस और डिम्भक है वे उसे बहुत प्यारे थे। श्रपनी निजी रच्चा का भार उसने उन

१-- संग्रामेऽष्टादशावरे । सभा० १४,४०

२ — ऋष्टादशसहस्राग्रि भ्रातृणा सन्ति नः कुले । सभा ॰ १४, ४६

३ — भये तु समितिकान्ते जरासन्धे समुद्यते।

मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन् कुलैरष्टादशावरैः ॥३४॥

श्चनारमन्तो विच्चन्तो महास्त्रै : शत्रुवातिभिः।

न इन्यामो वयं तस्य त्रिभित्रैर्षशतैबंलम् ॥३६॥

पर छोड़ रखा था। सत्रहवीं लड़ाई में जरासन्ध के साथ एक राजा आया था जिसका नाम हंस था। उसे बलराम ने मार दिया। डिम्मक ने यह समाचार सुना तो वह समभा कि उसका साथी हंस मारा गया है। साथी से उसे अनन्य प्रेम था। उसकी मौत का वृत्तान्त सुनते ही वह यमुना में कूद पड़ा और इब कर मर गया। हंस ने यह खबर सुनी तो उसने भी साथी से वियुक्त होकर जीना व्यंथ समभ उसी प्रकार आत्महत्या कर ली। यमुना की गोदी म वह दो बिछुड़े पहलवान फिर से इकट्ठे हो गये। जब जरासन्ध को पता लगा कि उसके दोनों प्रधान रक्तक मर चुके हैं तो उसकी हिम्मत टूट गई और वह युद्ध को बन्द कर मगध छौट गया। हो सकता है कंस की

१ — तस्य समरसङ्काशी बलेन बिलना वरी।
नामभ्या हंसिंडम्भकावशस्त्रिनिधनाष्ट्रभौ ॥३७॥
श्रथ हंस इति ख्यातः कश्चिदासीन् महान् नृपः।
रामेण् स हतस्तत्र सग्रामेऽष्टादशावरे ॥४०॥
हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत।
नन्छु त्वा डिम्भको राजन् यमुनाम्भस्यमज्जत ॥४१॥
विना हंसेन लोकेऽस्मिन्ना हं जीवितुमुत्सहे।
हत्येता मितमास्थाय डिम्भको निधनं गतः॥४२॥
तथा तु डिम्भकं श्रुत्वा हंसः परपुरश्चयः।
प्रपेदे यमुनामेव सोऽपि तस्या न्यमज्जत ॥४३॥
तौ स राजा जरासंधः श्रुत्वा च निधनं गतौ।
पुरं शून्येन मनसा प्रययौ भरतर्षभ ॥४४॥

मौत जो इसी तग्ह उसके दो पहळवानों के मग्ने के पश्चात् हुई थी, जरासन्ध की हतोत्साहता का कारण बनी हो। कुछ हो, यादवों की बन आई। उन्हें संप्राम में श्रीग श्रधिक नहीं लड़ना पड़ा।

स्वतन्त्र-स्वभाव यादवों के लिए इन विजयों का श्रानन्द ही बहुत था। बड़े मज़े से अपने बाहुबल से जीती हुई मथुरा-पुरी में आनन्द-विहार करते थे। परन्तु फिर इन्होंने सोचा कि इस प्रकार शत्रुश्रों क जबड़ों में कब तक निश्चिन्त रह सकेंगे ? जरासन्ध की अचौहिणियाँ भले ही इन्हें जीत न सकें परन्तु तंग तो सद्वैव करती रहेंगी। यादवों में इतनी शक्ति न थी कि उनका भट से उन्मूलन कर दें। कंस की विधवा पत्नियां अपने पिता को नित्य उकसाती थीं कि हमारे मरे पति का ऋवश्य बदला लीजिए। वह पिता भी था, सम्राट् भी। दोनों स्थितियों स यादवों का जी-जान से बैरी था। रोज की चिन्ता-चिता से मुक्त होने का उपाय सयाने यादवों ने यही सोचा कि उस कर की आंखों से दूर हो जाओ । समूचे यादव मथुरा को छोड़ द्वारका चले गये। वहां इन्होंने एक दृढ़ दुर्ग बनाया। उसकी बनावट ऐसी रखी कि पुरुष तो पुरुष, यदि कभी उस-में केवल स्त्रियां ही रह जांय तो वह भी आक्रमणकारी वैरियों के दांत खट्टे करसकें।

१ — ततो वयं महाराज तन्मन्त्र पूर्वमन्त्रितम् । संस्मरन्तो विमनसो व्यथमाना नराधिप ॥४८॥

द्वारना के एक ओग बीचि-विहार करता समुद्र, दूसरी ओर रेवतक पहाड़ । शस्पश्यामिला भूमि । जिधर देखो हरि-याली लहलहा रही हैं । गोवर्धन की तलहटी में पने वृष्णि-कुमार गोकुल के आम्रकुद्धों का मजा रैवतक (जिसका दूमरा नाम गोमान् था) की कुशस्थलियों में लेने लगे । सुरचित स्थान ने आक्रमण की चिन्ता ही मिटा दी । संघ का रास्ता बाह्य आपत्तियों से निष्कण्टक हो गया।

प्रतीत होता है, द्वारका में इससे पूर्व भी वृष्णि रहते थे। र अब अन्धक-भोज भी जिनकी प्रधानता पहले मथुरा में थी, यहां आ गये। आखिर थे तो ये सब भाई-बन्द ही।

> इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रते ची दिशमाश्रिताः। कुशस्थली पुरी रम्या रैवनेनोपशोभिताम् ॥५०॥ तथव दुगसस्कारं देवर्शप तुरासदम् ॥५१॥ स्त्रियोऽाप यस्या युध्येयुः किमु वृष्णिमहारथाः ॥५२॥ श्रियोजनायतं सद्मिष्कन्ध योजनाविध । योजनान्ते शतद्वारं वीर विक्रमतोरणम् ॥५५॥

१-एवं वयं जरासन्धाद्भितः कृतिकिल्विषाः । सामर्थ्यवन्तः सम्बन्धाद् गोमन्तं समुपाश्रिताः ॥५४॥

सभा० १४

## रुक्मिणी

अरासन्ध के साम्राज्य को खीकार करनेवाले राजाओं में हम विद्र्भ के राजा भीष्मक का उल्लेख कर चुके हैं। उसका कुल भी ऊंचा था, वह बलशाली भी बड़ा था। राज्य का विस्तार मध्यप्रदेश, बरार, खान्देश, निजाम की रियासत तथा मतुरा और तिन्नावली (या यदि उस समय की संझाओं का प्रयोग करना हो तो क्रथ, केशिक और पाण्ड्य) इन सब प्रदेशों पर फैला हुआ था। उसकी लड़की थी रुक्मिणी। वह कृष्ण के गुणों पर मुग्ध थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। उसके प्रति कृष्ण की भी यही मनोवृत्ति थी। परन्तु जरासन्ध को अपने जामाता के घातक. यादवों को मागध-साम्राज्य से निकाल ले जानेवाले कृष्ण से अपने एक घशवर्ती राजा की लड़की का पाणिम्रहण होना स्वीकार न था।

विष्णुपुराग्य श्रं० ५ श्र० २६

१. विक्मणी चकमे कृष्णः सा च तं चावहासिनी । न ददौ याचते चैना वक्मी द्वेषेण चिक्रणे ॥२॥ ददौ च शिशुपालाय जरासन्धप्रचोदितः । भीष्मको विक्मणा सार्धे विक्मणीमुविक्रमः ॥३॥

कृष्या की एक श्रीर फूफी का लड़का था शिशुपाल। चेदिगद्दमघोष उसका पिता था। वह भी जरासन्ध के गुट में था। शिशुपाल जरासन्ध का सनापित था । जरासन्ध के कहने से भीष्मक ने श्रपनी लड़की का सम्बन्ध शिशुपाल से करना निश्चित किया।

विवाहोत्सव पर मागध साम्राज्य के सारे राजा निमन्त्रित हुए। कृष्ण यह कहां सहन कर सकते थे कि इनसे प्यार करनेवाली, इनकी चहेती, रुक्मिणी का लगन इनके रहते किसी दूसरे से हो जाय ? विवाह-दिवस से एक दिन पूर्व ये भी उचित समारोह के साथ वहां जा पहुँचे श्रीर अवसर पाकर रुक्मिणी को निकाल लाये। विवाह पर श्राये राजाश्रों ने रास्ता रोका, परन्तु कृष्ण सबको परास्त कर चलते बने। पिछे बलराम श्रादिकों ने सेनाश्रों सहित रात्रुश्रों का सामना किया। 3

१. तं स राजा जरासन्धं संश्रित्य किल सर्वशः। राजन् सेनापतिजीतः शिशुपालः प्रतापवान् ॥

सभा० १४, १०

- २. यो हिनमण्मिकरथेन भोजानुःसाद्य राज्ञः समरे प्रसह्य । उवाह भार्यां यशसा ज्वलन्तीं यस्या जज्ञे रीक्नियोयो महात्मा ॥ उद्यो० ४७, ७६
- ३. श्री भाविनि विवाहे तु तां कन्यां हतवान् हरिः। विपत्तभारमासज्य रामाद्येष्वथ बन्धुषु ॥६॥

वि॰ पु॰ ग्रं॰ ५ ग्रं॰ २६

रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो उस समय के श्राहृतीय बीरों में से था, इस कुलापमान को सह न सका। वह पहले से ही कुटण से श्रापनी बहिन का पाणिप्रहण होने का विरोधी था। उसने श्रपनी चतुरिक्किणी सेना साथ ले कुटण का पीछा किया। कुटण जानते थे कि वह वीर है। इन्होंने उसे पास श्राने दिया। इससे पूर्व उसने इनके दर्शन न किये थे। इन योगीराज को देखते ही उमके हृदय पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने मट श्रपनी हार स्वीकार कर ली।

यह दूसरे शब्दों में विद्रभी की ओर से रुक्मिणी का लगन फ़ब्ण से होने की स्वीकृति थी। जहां कृष्ण की सुन्दर छिब खीर प्रभावशाली शील से रुक्मी परास्त हुआ था, वहां उसने एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम भोजकट

१. नामृष्यत पुरा योऽसौ स्ववाहुबलगिवृतः।
किमण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता ॥११॥
कृत्वा प्रतिश्वा नाहत्वा निधर्त्तिष्ये जनार्दनम्।
ततोऽन्वधावत् वाष्णेयं सर्वशास्त्रभृतावरम् ॥१२॥
सेनया चतुरिक्षण्या महत्त्या दूरणतया।
विचत्रायुधवर्मिण्या गङ्गयेव प्रवृद्धया ॥१३॥
स समासाद्य वाष्णेयं योगिनामीश्वरं प्रभुम्।
व्यस्तितो बोडितो राजन्नाजगाम स कुण्डिनम् ॥१४॥

रला गया। १ इस प्रकार रुक्मिग्गी का विवाह एक महत्त्वपृणे ऐतिहासिक घटना बन गई। स्थिर स्मारक ने इन कुलों के मेल को इतिहास में श्रमर कर दिया।

कृष्ण रुक्मिणी को साथ ले घर छौट आये श्रीर उससे विधिपूर्वक विवाह किया।

जैसा कृष्ण ने फिर एक बार शिशुपाल से भरी सभा में कहा था, रुक्मिणी उनकी दृष्टि में वेद की ऋचा थी. जिसे शिशुपाल जैसा "मृद् शूद्र" प्राप्त ही नहीं कर सकता था। परवशवर्ती चित्रिय शूद्र नहीं तो क्या है ?

उन दिनों चित्रय-कन्याओं के विवाह तीन प्रकार से होतं थे। सबसे उत्तम ढंग तो स्वयंवर का था। सभी विवाहार्थी

यत्रेव कृष्णेन रणे निर्जितः परवीरहा ।
 तत्र भोजकढं नाम कृत नगरमुत्तमम । १५॥

उद्योग० १५७

शिशुपाल सं उन्होंने कहा था —
 चिमएयामस्य मूदस्य प्रार्थनाक्षीन् मुमूषेतः ।
 न च ता प्राप्तवान् मूदः श्रूदो वेदश्रुतीमिव ॥

समा० ४५, १५

शिशुपाल इसका उत्तर देते हुए कहते है—
मत्पूर्वा किमणी कृष्ण संसन्ध पारकीर्तयन्।
विशेषतः पार्थिवेषु बीडा न कुरुषे कथम् ॥१८॥
मन्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकर्तियेत्।
श्रन्थपूर्वा स्त्रियं जातु त्वदन्यो मधुस्ट्रंन ॥१९॥

कन्या के घर एकत्र हुए। जिसने विवाह की शर्त भी पूरी कर दी और कन्या को भी वह बीर स्वयं या उसका चुना हुआ वर इष्ट हुन्ना, उसकी इच्छानुसार उस राजकुमारी का पाणिप्रहण हो गया। विवाह का दूसरा ढंग कन्या को वीर्य-शुल्का उद्घोषित करने का था। यह दूसरे शब्दों में चल्लिय त्रीरों को निमन्त्रण होता था कि कन्यागृह में एकत्त होकर आपस में युद्ध करे श्रीर जो सब प्रतिद्वंद्वियों को जीत जाय, वह कन्या की इच्छा से उसका विवाह अपने साथ या किसी श्रीर के साथ कर दे। यदि कन्याका पिता इन दो में से किसी विधि का अवलंबन कर ले तो ठीक। इसमें सबको अपना वल पराक्रम दिखाने का अवसर था और कन्या को भी अपनी मति के श्रानुकूल वर प्राप्त हो सकता था। पग्नतु यदि कोई पिता इन विधियों को छोड़ केवल श्रपनी इच्छ। से श्रपनी लड़की का सम्बन्ध करने लगे तो वह बलात्कारी समभा जाता। किसी और विवाहेच्छु के लिए कन्या-हरण के सिवा अब और कोई रास्ता ही न था। वह अपनी इच्छा कन्या पर कैसे प्रकट करता ? वह आता और वन्या को रथ में बिठाकर अपने साथ ले जाता । कन्या की अनुमति लेना विवाह के लिए तीनों विधियों में ऋावश्यक था। बलात्कार से उससे विवाह नहीं होता था।

उदाहरस्वक्या द्रौपदी का स्वयंबर हुआ। उसने कर्ण से विवाह नहीं करना आहा तो चाहे कर्ण कितना भी वीर था श्रीर विवाह की शर्त भी पूरी कर सकता था, परन्तु द्रीपदी का विवाह उससे नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहां तक कि कर्ण उसी समय विवाहार्थियों की श्रेणी से ही पृथक हो गया। भीष्म श्रंबा, श्रम्बका श्रीर श्रम्बालिका को जो वीर्यशुल्का उद्घोषित हुई थीं, अपने बाहुबल से जीत लाये। इनमें से श्रम्बका श्रीर श्रम्बालिका ने भीष्म के भाई विचित्रवीर्य से विवाह करना स्वीकार कर लिया। परन्तु श्रम्बा ने इनकार किया। उसके उस समय के वह शब्द उस समय के वारों के शील तथा चत्रिय-कुलों की मर्यादा पर एक सुन्दर प्रकाश डालते हैं। चत्रिय कन्या ने कहा—

हे भीष्म ! श्राप धर्म को जानते हैं। सब शास्त्रों के श्राप पिष्डत हैं। मेरी बात सुन लीजिए। फिर जो धर्म हो वही कीजिए। मैं पहले श्रपने मन में शाल्वराज को ही वर चुकी हूँ श्रीर वे मुमे वर चुके हैं। मेरे पिता इस रहस्य को जानते थे। चत्रियवीर! श्राप किस तरह मुमें, जो। एक श्रीर को दिल दे चुकी हूँ, श्रपने घर में बसाथेंगे ! इससे आप धर्म का उल्लंघन करेंगे। श्रीर फिर श्राप कौरव हैंं।

१. भीष्म त्वमांस धमेज्ञः सर्वशास्त्रावशारदः । श्रत्वा च वचनं धम्यं मह्यं कर्तुं मिहाहें सि॥६॥ म या शाल्वपांतः पूर्वे मनसाभिवृतो वरः । तेन चारिम वृता पूर्वे रहस्यविदिते पितृ ॥६॥

भीष्म ने यह सुनते श्रंबा को श्रनुमित दे दी कि वह जिस बीर के हृद्य से श्रपने हृद्य की गांठ बांध चुकी है उसी के पक्षे से श्रपना पक्षा बांधे।

यही बात हरण में थी। दूसरे शब्दों में हरण अपनी इच्छा किसी युवती कन्या पर प्रकट करने का बलपूर्वक अवसर प्राप्त करना था। बलपूर्वक उस समय जब इनके बिना काम न चलता हो। बल का प्रयोग परिवार के प्रति था, कन्या के प्रति नहीं। फिर विवाह उसी समय हो सकता था, जब कन्या स्वयं उस वर को स्वीकार कर ले। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चाहे कोई लड़की वीर्यशुल्का हो चाहे यों ही उसका हरण हुन्त्रा हो, उसकी मानमर्थादा चत्रियवीरोंके हाथ में सर्वथा सुरिच्चत थी। त्रावश्यकता पड्ने पर वह दो हाथ किसी बलात्कारी नरिपञाच से स्वयं भी कर सकती थी। श्रीकृष्ण ने द्वारका के दुर्ग की रच्ना की संभावना श्रपनी जाति की स्त्रियों से भी तो ती थी। हरण में और किसी पर बलात्कार हो, बालिका पर बलात्कार न होता था । यह तो उसका एक चत्रिय योद्धा की कोमल प्रार्थना सुनने के लिए जाना मात्र था, जिसको वह सुनने से पूर्व भी ठुकरा सकती थी, सुन कर भी लौटा सकती थी।

कथं मामन्यकामा त्वं राजन् धर्ममतीत्य वै । वासयेथा ग्रहे भीष्म कौरवः सन् विशेषतः ॥७॥

उस समय की विवाह-विधियों का उपर्युक्त विवरण यहां इसिलए दे दिया गया है कि श्रीकृष्ण का रुक्मिणी हरण अपने ठीक रूप में पाठकों के सम्मुख आ जाय। आगे सुभद्राहरण की बात आयेगी। उस समय भी हरण का यह रूप ध्यान में रखना घटनाओं का ठीक वास्तविक खरूप सममने के लिए आवश्यक होगा। दुरुपयोग किसी भी शैंछी का हो सकता है। परन्तु किसी भी प्रथा का वास्तविक रहस्य उसके उत्तम खरूप में निहित होता है। कृष्ण और अर्जुन उस समय के महापुरुष थे। इन्होंने अपने समय की शैंछी का अनुसरण उत्तम ढंग से किया।

हम उपर यह तो देख ही चुके हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संयोग हार्दिक प्रेम का संबंध था। उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए दोनों ने बारह वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक तप किया। इस तपस्या का फल-स्वरूप प्रशुझ पैदा हुआ, जो क्या रूप और क्या शील दोनों में दूसरा कृष्ण था। कृष्ण को इस सन्तान का इतना आभिमान था कि जहां कहीं ये उसका वर्णन करते, उसे 'मे सुतः' मेरा पुत्र कहते। कृष्ण कितने तपस्वी थे, कितने संयमी, कितने सदाचारी थे, इसी एक घटना से स्पष्ट है। रे

श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं:—
 ब्रह्मचर्ये महद्बोरं चीत्वा द्वादशचाषिकम् ।
 इमवत्पार्श्वमभ्येत्य यो मया तपसार्जितः ॥३०॥

समानवतचारिएयां रूक्मिएयां योऽन्वजायत । सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युमो नाम मे सुतः ॥ ३१॥ सौतिकपर्वे स्त्रु० १२

२. श्री कृष्ण ने केवल किमगा से विवाह किया या वे एक से श्रीं कि रा नियों के पति हुए, इस विषय का विचार बंकिमचन्द्र ने श्रपने लिखे 'कृष्ण-चरित्र' में किया है। उनका मत है कि केवल किमगा ही कृष्ण की रानी थी। महाभारत में शांख्योतिष के राजा नरक को जीतकर सोलह हज़ार क्षियां उसके यहां से लाने की कथा बार-बार दोहराई गई है। संभवपर्व में कहा है:—

गणस्वप्सरसां यो वै मया राजन् प्रकीर्तितः ॥१५४॥ तस्य भागः चितौ जज्ञे नियोगाद् व।सवस्य ह । तानि षोडश देवीनां सहस्राणि नराधिप ॥१५५॥ बभ्रुमानुषे लोके वासुदेवपरिप्रहाः ॥१५६॥

श्रीकृष्ण इस पर्व में विष्णु के श्रंशावतार कहे गये हैं, यथा-यस्तुं नारायको नाम देवदेवः सनातनः ॥१५१॥

तस्याशो बानुषेष्वासीद् वासुदेवः प्रतापवान् ॥१५२॥

उनकी स्त्री लदमी का अरंश ही हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में लिखते हैं-

श्रियस्तु भागः संजज्ञे रत्यर्थे पृथिवीतले । १५६॥ भीष्मकस्य कुले साध्वी स्विमणी नाम नामतः । १५५७॥

श्रीर रानियों का नाम यह। नहीं श्राया प्रतीत यह होता है कि इस श्रंशावतार की कल्पना के उमय तक कृष्ण की रानी एक ही मानी आती थी, विक्मणी। शेलह इज़ार तो स्पष्ट परिचारिकाये हैं। उनसे 'रित' का सम्बन्ध नहीं लिखा। "रत्थर्थम्" विक्मणी के विषय में ही श्राया है। वह ही कृष्ण के घर की लद्मी थी श्रीर ये उसी के हृद्यमन्दिर के ठाकुर-विष्णु थे।

रुक्मिगी से कुरुण का पुत्र हुन्ना प्रदास । वह इनका ब्रानुरूप ही था। पुराशों ने इस अनुरूपता को इतना बढाया है कि स्वयं रुक्मिणी को प्रयुद्ध में श्रीकृष्य का धोखा हो बाने का वृत्तान्त भागवत में मिलता है। शाल्व राजा के साथ प्रद्युप्त की लड़ाई बड़ी मार्मिक है। उसका वर्णन स्त्रागे स्त्रायगा। कृष्ण के वंश का वर्णन करते हुए वृष्णि-वंश की श्रान का दिग्दर्शन इस इसी वृष्णिवीर की एक उक्ति से पहले अध्याय में करा आये हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण का एक आरे पुत्र शाम्ब महाभारत में स्थान स्थान पर वर्षित है। वह भी बलवान् है, शूर हैं। परन्तु कृष्ण की प्रतिमा उसे किसी ने नहीं कहा। कृष्ण भी जिस ममत्व से प्रद्युष्त का वर्णन करते हैं, वैसे शाम्ब का नहीं। वह जाम्बवती का लड़का था। जाम्बवती का परिचय महाभारत में तो कहीं मिलता नहीं। हां ! पुरागा उमे एक रीख की कामरूपिगी कन्या बताते हैं। सम्भव है किसी श्रज्ञात-कुल के बालक को किसी रीखनौ ने पाला हो। ऐसी घटनाएँ प्रायः श्रीर इतिहासों में भी मिलती हैं। श्रीकृष्य ने भुगया में इसे पाया हो ऋरेर ऋपना पुत्र बनाकर इसे पाला-पोसा हो। रोञ्चनी को ब्रादरार्थ बाम्बवती कहते हों। कुछ हो, जाम्बवती का पता महाभारत से नहीं मिलता कि वह कौन थी।

श्रीकृष्ण के गार्धारराज की कन्या को खयंवर में जीवने का संकेत निम्नलिखित कोकों में पाया जाता है:-

> तथा गान्धारराजस्य सुदां जित्वा स्वयंवरे । निर्कित्य पृथिवीपालानवहृत् पुष्करेद्धसः ॥ अमृष्यमाणा राजानी यस्य आत्या ह्या इव । रथे वैद्धाहिके युक्ताः प्रतोदेन कृतवणाः ॥

> > द्रोयपर्व ११, १०-११

केवल इस दिठाई के कारण कि श्रीर राजा उस स्वयंवर में गये क्यों, कृष्ण ने उन्हें स्वमान किया हो, उलटा घोड़ों की तरह रथ में जोतकर उन्हें हंटर मारे हों श्रीर ज़खमी कर डाला हो, यह बात कृष्ण-चित्रत्र के सर्वथा प्रतिवृत्त है। जैसे हम श्रागे चलकर देरे गे, कृष्ण श्रत्यन्त स्वमा-शील थे। इस गान्धारी श्रथवा कृष्ण को किसी श्रीर रानी का पता श्रंशावतार की कल्पना करने वाले तक को तो हुश्रा ही नहीं यह हम ऊपर दिखा चुके हैं। बंकिम की यह तर्कणा भी युक्तियुक्त है कि गान्धार के राजा उस समय शकुनि थे जो दुर्योधन के मामा थे। परन्तु कृष्ण का उनसे कई सम्बन्ध है. इसकी गन्ध भी महाभारत के वृत्तान्त में नहीं मिलती। शकुनि महाभारत युद्ध में कौरवपस्त के महार्यथयों में से हैं। उन्होंने कृष्ण के पकड़वाने की सलाह दी है। कृष्ण ने भी उनके पकड़े जाने का प्रस्ताव किया है। इससे इनका श्रापस में ससुर-जमाता या इस प्रकार का कोई श्रीर सम्बन्ध तो इक्कित नहीं होता। हा ! इसके विपरीत शत्रुता या उदासीन विपस्ता का संकेत जरूर मिलता है।

महाभारत में कृष्ण के किसी श्रीर विवाह की श्रीर निर्देश नहीं किया गया। लदमी श्रंश केवल रुकिमणी को बताने से यह भी ध्वनित होता है कि इनकी कोई श्रीर स्त्री न थीं। कम से कम श्रंशावतार की कल्पना तक इनके बहु-विवाह की किसी को ख़बर तक नहीं हुई।

इस विषय का विस्तृत विवेचन बंकिम ने अपने ग्रन्थ 'कृष्णा चरित्र' में किया है। हमने केवल महाभारत में आये संकेतों पर ही हृष्टि डाली है। कुछ बार्ते बंकिम की आलोचना से रह गई थीं, वह भी ऊपर लिख टी हैं।

## द्रौपदी का स्वयंवर

कृष्ण की एक फूफी थी पृथा। उसे बचपन में ही इनके दादा शूर ने अपने मित्र कुन्तिभोज को जो मालवे की आर का राजा था और जिसके अपनी सन्तान न थी, दे दिया था। पृथा दूसरे शब्दों में भोजराज कुन्ति की गोद ली हुई कन्या थी। इसी से पृथा का न म कुन्ती हुआ। वह अब वृष्णि-कुल की न रह कर कुन्ति के कुल की हो गई। वही इसका गोत्र हुआ और वही इसका पिएड। कुन्तिभोज ने पृथा का स्वयंवर रच। जिसे पाएड ने जीता। पाएड की युधिष्ठिर आदि सन्तान इसी पृथा (जिसका दूसरा नाम कुन्ती था) के पेट से हुई।

दुर्योधन के बनवाये छ। इ। गृह से बचकर पाएडव अपनी माता कुन्ती के साथ जिंग्छों में खिपते किरते थे कि इन्हें पांचालराज द्रुपद की किन्या यज्ञसेनी के स्वयंवर की सब्हर मिली। ये ब्राह्मणों का वेष धारण कर स्वयंवर में पहुंचे। श्रीकृष्ण भी इस पुएय उत्सव को देखने के लिए पांचाछ पहुंचे थे। द्रुपद ने एक कड़ी कमान बनवा रखी थी, जिस पर चिल्ला चढ़ाना बहुत कठिन था। आकाश में एक यन्त्र छगवा दिया था। उस यन्त्र में लह्य था। अर्त यह थी कि जो कमान

१. श्रमजातेति तां कन्यां श्रोऽनुमहकात्त्वा । श्रद्धकृत्तिभोजाय स ता दृहितगं तदा ॥ श्रादि० ६७, ३१

पर चिल्ला चढ़ा कर तीर से लच्य की वेध दे, यहासेनी उसी की होगी<sup>9</sup>।

राजसभा में से बहुतों ने कमान खींचने का प्रयक्त किया, परन्तु घुटनों स उत्पर इसे कोई न ले जा सका। कर्ण बढ़ा ही था कि द्रौपदी ने कह दिया, मैं इस सूत-पुत्र से विवाह न करूँगी। अब बाह्यण-दल से अर्जुन निकला। उसने धनुष उठाया, खींचा, किशाना जमाया, और लच्य की ओर तीर छोड़ा जो सीधा निशाने को वैध गया। द्रौपदी उसके पीछे हो ली।

राजां लोग यह कैसे सहन कर सकते थे कि उनके स्वयंत्रर का विजेता एक ब्राह्मण हो। उन्होंने शोर मचाया श्रीर लड़ने को तैयार हुए। इधर भीम ने पास खड़े किसी वृत्त को उसाड़ा और उसी की चटपट गदा बना ली।

यह सब कौतुक श्रीकृष्ण एक श्रीर खड़े देख रहे थे। जन्होंने इससे पूर्व पाण्डवों को कभी देखान था। उनकी केवल प्रसिद्धि सुनी थी। यह भी सुन रखा था कि दुर्भेधन ने उन्हें लाख के घर में ठहरा कर जलवा दिया है। इसके पश्चात्

१. इदं धनुरनायम्यं कारयामास भारत ॥६॥ यन्त्रं वेहायसं चापि कारयामास कृत्रिमम् । तेन यन्त्रेण समितं राजा लद्द्यं चकार सः ॥१०॥ इदं सज्जं धनुः कृत्वा सज्जैरेभिश्च सायकैः। अतीस्य लद्द्यं यो वेद्वा स लन्धा मस्सुतामिति ॥११॥

फूकी पृथा और उसके पुत्तों का क्या हुआ, इसका उन्हें पता न था। सब राजाओं को इस प्रकार निष्फल और एक ब्राह्मण कुमार को सारे ज्ञात्रमण्डल के कान कतरता देख कुष्ण ताड़ गये, हो न हो यह अपूर्व धनुर्धारी अर्जुन ही है। और जब उसके पास उसी के एक भाई को वृत्त उलाइते और उससे गदा का कार्य लेने को उद्यत खड़े देखा तो उन्हें निश्चय हो गया कि भीम भी साथ है। और फिर इन दोनों की ओर बढ़ते एक गोरे, लम्बे, सुन्दर, कमलाज्ञ, सिंह की तरह चलनेवाले परन्तु विनम्न वीर को देखा तो समम गये निश्चय यह युधिष्ठिर है। कार्तिकय-स्वरूप और दो कुमारों को भी इन पांच ब्राह्मणों की टोली में देखा तो सन्देह का अवसर ही न रहा। अपने भाई बलगम से बोले, बधाई हो! प्रथा जीती है। ये उसी के विजयी कुमार हैं।

१. तत् प्रेच्य कर्मातमनुष्यबुद्धिजिप्णोः सह भ्रातुर्राचन्त्यकर्मा ।
दामोदरो भ्रातरमुप्रवीय हलायुध वाक्यमिटं बभाषे ॥१६॥
स एष सिंहर्षभखेलगामी महद्घनुः कर्षति तालमात्रम् ।
एषोऽर्जु नो नात्र विचार्यमस्त यद्यस्म संकर्षण् वासुदेघः ॥२०॥
यस्त्वेष वृद्धं तरसा विमज्य राज्ञां निकारे सहसा प्रवृत्तः ।
वृकोदराजान्य इहैतदद्य कर्तुं समर्थः समरे पृथ्यव्याम् ॥२१॥
यो ह्यं षौ पुरस्तात् कमलायताच्यस्तनुर्महासिंहगितिर्विनीतः ।
गौरः प्रलम्बोज्ज्वलचादघोणो विनिस्तः सोऽच्युत धर्मपुत्रः ॥२२॥
यो तौ कुमाराविव कार्तिकेयौ द्यावश्विने गवित मे वितकेः ।
मुक्ता हि तस्माजतुत्वेशमदाहान्मया श्रुताः पाण्डुसुताः पृथा च ॥२३॥
श्रादिपर्व १६१

इतने में कर्ण ने अर्जुन से धनुर्विद्या के दो बार किथे; परन्त वह इसके शरों की शक्ति और निशाने की सीध को देख कर मान गया कि इसे जीता नहीं जा सकता। यह तो जैसे मूर्त धतुर्वेद है। उधर शल्य और भीम में मल्लयुद्ध हो गया। ये भी दो चार बार त्रापस में गुत्थमगुत्था हुए। फिर तो भीम ने जैसे शल्य को ऊपर उठाया श्रीर नीचे पटक दिया। सारे राज-समाज में सन्नाटा छ। गया। चित्रयों को क्रोध भी था, विस्मय भी। श्रीकृष्ण को डर हुआ, कहीं सब राजा मिल कर इन दो कुन्ती-कुमारों पर आक्रमण न कर दें। और तो जो हो, कहीं इनका भेद ही न खुल जाय। कृष्ण की उस समय के चुक्रियों में. धाक थी। इनकी बात सुनी जाती थी। ये बढ़े और उन्मत्त राजाओं को समभाने लगे- भाई ! वह बाजी ने तो धर्म ही से गया है। फिर इस होहल्ले से लाभ क्या ? अपनी वीरता का फल उसे भोगने दो । बात सर्बा थी श्रीर अपने ही एक भाई बन्द के मुँह से निकली थी। सबके हृदय में बैठ गई। राजा लोग अपने अपने डेरों में चले गये और पाएडव वीरों ने अपनी कुटी का रास्ता लिया।

कृष्ण के श्रानन्द का पारावार न था। खोई हुई फूफी, खोये हुए फुफेरे भाई फिर से मिल गये। जिन भाइयों के बल पराक्रम की कहानियां सुनी हैं, पर मिलने का अवसर इससे

श्रादिपर्व १६२, ३६

निवारयामास महोपतींग्तान् धर्मेण लब्बेत्यनुनीय सर्वान् ।

पूर्व कहीं नहीं हुआ, उनसे मेंट होगी। और वह होगी कहां ? जंगल में, जहां वे वेश बदल कर परिचित-मात्र से क्रिपते फिर रहे हैं। आज उनका विजयोत्सव है, परन्तु है कहां ? भृगुपुत्र की पर्गाकुटी में—एक कुम्हार के घर। जब उनसे कहूँगा, "चोरो! पकड़े गये हो" तो वे कैसे चिकत होंगे ? यह सोचते-सोचते कुष्णा कुम्हार के आंवे पर जा पहुँचे। युधिष्ठिर के पांव पकड़ कर बोले,—में कुष्ण हूँ। तःपश्चात् पृथा के पांवों में मुक्क कर श्रीभवादन किया। युधिष्ठिर ने पृद्धा, भाई! पिह्चाना केसे ? कुष्ण ने उत्तर दिया—श्चाग को लाख द्धिपाइए, उसकी लपटें उसे प्रकट कर ही देती हैं। यह बल. यह विक्रम पांडवों के सिवा और किसका हो सकता है ? इस प्रकार की प्रेम की बातें कर श्रीकृष्णा श्चपने डेरे पर लौट श्चाये। ?

स्वयंवर हुए पीछे विवाह में कितनी देर लगनी थी? विवाह हो जाने पर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के पास बहुमूल्य पुरस्कार भेजे। कई प्रकार के मोती, हीरे, लाल, जवाहर, देश-देश से श्राये हुए बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर कंबल, कोमल खालें, बिछौने, तख्त, गाडियां, बर्तन, मोतियों से जड़े चित्र, देश-विदेश की

१. कृष्णोऽहमस्मीति निपीड्य पादौ युधिष्ठिरस्याजमीदस्य राज्ञः ॥२०॥ पितृष्वसुश्चापि यदुप्रवीरावग्रहृण्तां भारतमुख्य पादौ ॥२१॥ तमब्रवोद्वासुदेवः प्रहस्य गूढ्रोऽप्यक्रिजीयत एव राजन् । हं विक्रमं पाग्रहवियानतीत्य कोऽन्यः कर्त्ता विद्यते मानुषेषु ॥२३॥ श्रादिपर्व १६३

सुन्दर सेविकायें, सधाये हुए घोड़े, सजे हुए हाथी, सुनहरें कपड़ों से मदे हुए हाथी-दांत के रथ, ढेरों खरा सोना चौर सोने के भूषण इत्यादि बहुविध पुरस्कार प्रस्तुत किये। युधिष्ठिर ने यह प्रेम की भेंट अत्यन्त प्रेमपूर्वक स्वीकार की।

अर्जुन और कृष्ण की मित्रता का यहीं से आरम्भ होता है। एक सूरमा को दूसरे सूरमा से प्रीति होते क्या देर लगनी थी? युधिष्ठिर तो फिर आयु में बड़े थे। उनमें पूजा-बुद्धि रखना ही उचित था। अर्जुन इनके अपने वयस के थे। उनकी इनकी भट एकात्मता हो गई। कृष्ण के एक इशारे-मात्र से खयंवर के समय का समस्त राजसमाज, जो एक ब्राह्मण-वेषधारी ब्रह्मचारी की कर्तूत से अपने आपको अपमानित अनुभव कर

१. वदूर्यमिणिचित्राणि हैमान्यामरणानि च ॥१३॥ वासांस च महाहाँणि नानादेश्यानि माधवः । कबलाजिनरलानि स्पराविन्ति ग्रुमानि च ॥१४॥ श्यनासनयानानि विविधानि महान्ति च ॥१४॥ वेदूर्यत्रजचित्राणि शतशो भाजनानि च ॥१५॥ रूपयोवनदान्तिएयेरुपेताश्च स्वलंकृताः । प्रेष्याः संवददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रशः ॥१६॥ गजान् विनीतान् भद्रश्च सदश्चश्च स्वलंकृतान् । रथांश्च दान्तान् सौवर्णशुभ्रः पट्टै रलंकृतान् ॥१७॥ कोटिशश्च सुवर्ण्द्च तेषामकृतकं तथा । वीथीकृतममेयात्मा प्राहिणोग्मध्स्टनः ॥१८॥ वीथीकृतममेयात्मा प्राहिणोग्मध्स्टनः ॥१८॥

श्रादि० २०१

कोधान्ध हो रहा था, तुरन्त शान्त हो गया। इनकी मित्रता पाकर पाष्ट्रकों ने अपने आपको धन्य माना और अपने सभी कार्यों में इन्हीं की आज्ञा के अधीन रहने लगे।

द्वुपद से सम्बन्ध हो जाने के पीछे पण्डवों की शक्ति बढ़ गई। इन्हें अब अपने आपको छिपाने की भी आवश्यकता न रही। कीरवों ने पहिले तो कुछ ननु नच किया परन्तु फिर स्वयं ही आधा राज्य इन्हें दे दिया। खाण्डव-प्रस्थ का इलाक्षा इनके हिस्से आया। ये बाजे गाजे के साथ वहां गये तो कृष्ण इनके अगुआ थे। इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान देहली) को अपनी राजधानी बना कर इस नई पाण्डवपुरी को उस समय वी सभ्यता का केन्द्र बना दिया। प्राकारों का निर्माण हुआ। परिखायें खोदी गई, सुरक्षा के लिये तलवारें लगाये योद्धा लोग संपाकार शक्तियां सजाये नगर के चारों और नियत हुए। तरह तरह के यन्त्र-जाल रचे गये। नगर को सुन्दर क्रम-पूर्वक बाजारों में बांटा गया। पर्वताकार शीशे की तरह चमकते, विमल तीन तीन मंजिल के मकान निर्मित हुए। आकाशचुम्बी ऊँचे ऊँचे महल बने।

श्रर्धे राज्यस्य संप्राप्य स्वाग्डवप्रस्थमाविश ॥२५॥

श्रादि॰ २०१

१. धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं-

२. ततस्ते पाग्डवास्तत्र गत्वा कृष्णुपुरोगमाः ॥२७॥ श्रादि० २०६

वनके द्वारों पर गरुड़ आदि की मूर्तियां खूब शोभा दिखाने लगीं। स्थान स्थान पर बाविलयां और मरोवर खुदवाये गये। उनके चारों ओर पुष्पवाटिकायें थें। जलीय प्राणी किलोल कर रहे थे। कृत्रिम पहाड़ बनवाये गये। सुन्दर कुआ-निकुआ सजाये गये। वनों से घिरे ताल बनवाये गये। सड़कों पर और उद्यानों में बृच्च लगाये गये। दिग्रिगन्तों के विणकों की कोठियां खुलीं। सब प्रकार के शिल्मकार बसे। वेदवेदाङ्ग के जाननेवाले और देश-विदेश की भाषात्रों के विशेषझ आर्थ संस्कृति के सुरच्चक ब्राह्मण लोग अपने सरस्वती-मन्दिरों सहित विराजमान हुए। राजभवन के मुहस्ने की विशेष शोभा इन्हीं से थी। नगर की स्थापना उस काल के ब्राह्मणप्रवर श्रीव्यासजी के हाथों कराई गई। कुरुकुल के वृद्ध भीष्म

१. सागरप्रतिरूपाभिः परिलाभिरलङ्कृतम् २६॥ प्राकारेण् च सम्पन्नं दिवमावृत्य तिष्ठता ॥३०॥ शिक्तभिश्चावृतं तिद्ध द्विजिङ्कौरव पन्नगैः । तल्पश्चाभ्यासिकैयुं क्तं शुशुभे योधरित्ततम् ॥३३॥ तीच्यांकुशशतमीभिर्यन्त्रजालैश्च शोभितम् । श्रापसेश्च महाचकैः शुशुभे तत् पुरोत्तमम् ॥३४॥ स्विमक्तमहारथ्यं देवताबाधवर्जितम् । विरोचमानं विविधैः पारहुरै श्वनोत्तमः ॥३४॥ द्विपन्नगरुद्धप्रस्थैदि । सेशश्च शोभितम् ॥३१॥ वापीभिर्विविधाभिश्च पूर्याभिः परमाम्भसा । सरोभिर्दातम्यैश्च पदमोत्पलसुगन्धिभः ॥४६॥

अपने भाई विचित्रवीर्य के पोतों, पारे की सन्तान, कुम्ती और माद्री के लालों को आशीर्वाद देने आये। युधिष्ठिर राजा हुए और द्रीपदी उनकी महिची। श्रीकृष्ण ने द्रीपदी को

> हंसकारएडवयुतैः चक्रवालोपशोभिरैः ! रम्भाश्च विविधासात्र पुष्करिएयो वनावृताः। तडागानि च ग्म्याणि बृहन्ति सुबहूनि च ॥४७॥ यहैरादशंविमलैविविधेश्च लतायहैः। मनोहरैश्च त्रिगृहैस्तथाऽजगतिपर्वतैः ,।४५॥ विश्वजश्चाप्ययुक्तत्र नानादिग्भ्यो धनार्थिनः। सर्वशिरूपविदस्तत्र वासायाभ्यागमस्तदा ।:३६॥ तत्र रम्ये शिवे देशे कौरवस्य निवेशनम् ॥३७॥ तत्रागच्छन् द्विजा राजन् सर्ववेदविदावराः । निवासं रोचयन्ति स्म सर्वभाषाविदस्तथा ॥३८॥ उद्यानानि च रम्याणि नागरस्य समन्ततः। श्राम्ने राम्नातकैर्नार्दरशोकैश्चम्पकैस्तथा ॥४८॥ पुनागैन(गपुष्पंश्च लक्क्नै: पनसैस्तथा । शालतालतमालैश्च बदुलैश्चः सकेतवै: ॥४१॥ मनोहरैः सुप्रशेश्च फलभारावनामितै: प्राचीनामलकैलं भ्रिरकोलैश्च सुप्षितैः ॥४२॥ जम्बुभिः पाटलाभिश्च कुन्जकैरातयुक्तयः। करवीरैः पारिकातैरन्यैश्च विविधैद्रर्भैः ॥४३॥ नित्यपुष्पफलं पेतैनीनाद्विजगणैयु तैः। मत्तवहिणसंबुष्टकोक्लैश्च सदामदः ॥४४॥ नागरं स्थापयामासुद्धेपायनेपुरोगमा । २६॥ श्राहि । २८५

पांडवचीर का श्रभिनन्दन किया। श्रेश्चन बड़ों से श्रभिवादन पूर्वक, समवयस्कों से गले मिलकर श्रीर छोटों को प्यार करके मिले श्रीर फिर श्रानन्दपूर्वक श्रीकृष्ण के पास रहने लगे।

इतने में अन्धक-बृष्णियों का एक त्यौहार आ गया। रैसतक पर्वत को सजाया गया। पर्वत के चारों श्रोर इन राजा सोगों के भवन थे। वहां से सुन्दर अलंकृत सवारियों में सात्वत सदीर निकले। चारों ओर बाजे बज रहे थे। नर्तक मृत्य कर रहे थे। गायक गीत गा रहे थे। बलराम रेवती के साथ, अन्य सात्वत लोग अपनी श्रपनी धर्मपिक्षयों सहित चारों ओर श्रमण कर रहे थे। गाने बजानेवाले पुरुष तथा खियां उनके पीछे पीछे किर रही थां। कृष्ण अर्जुन को साथ लिये इस मङ्गलोत्सव का श्रवलोकन करते फिरते थे। श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा अपनी सिखयों सहित मौज मङ्गल मना रही थी। अर्जुन की दृष्टि ज्यों ही उस पर पड़ी, ये प्रेम-पाश में

१. रथेनं काञ्चनाङ्कोन द्वारकार्शामजिम्मियाम् ॥१५॥ श्रलंकृता द्वारका तु बभूव जनमेजय ॥ ६॥ नरेन्द्रमार्गमाजग्मुग्तूर्णे शतसहस्रशः।।१७॥ श्रादि० २२०

२. प्रासादेः रक्वचित्रैश्च गिरेस्तस्य समन्ततः ॥३॥

श्रादि० २२१

इ. पौराश्च पादचारेख यानैहन्नावचैस्तथा । सदाराः सानुयात्राश्च शत्रहोऽथ सहस्रशः ॥६॥ ततो हलघरः चीबो रेक्तीसहितः प्रभुः । श्रनुगम्यमानो गन्ध्र्यस्य भारत ॥७॥

कैंध गये। कुष्ण ने भाव-भङ्गी से जान लिया कि अर्जुन का हृदय अब अपने काबू में नहीं रहा। उनकी हृष्टि उत्सव में न जाकर एक ही हृष्टि बिन्दु पर पड़ती है। वे हँसते हुए बोले— ''तीर्थयात्रा में भी काम के बाण चलते हैं क्या ? १ इच्छा हो तो पिता से बात कहाँ। सुभद्रा कुल भर का प्यारी लड़की है।" अर्जुन ने आंखें मुकाते हुए कहा, सबकी प्यारी यदि सुमे भी प्यारी लगे तो इसमें कौत्हल की बात क्या ? और यदि मनुष्य इसे प्राप्त कर सकते हों तो में इसे प्राप्त करने का प्रयक्त तो कहांगा ही। ३ कृष्ण बोले— चत्रिय-कन्या या तो स्थयंवर में जीती जाती है या उसका हरण होता है। स्थयंवर का क्या फल होगा? क्या शर्त रहेगी? किस बात को पसन्द किया जायगा? इसका कुछ ठीक नहीं। तुम सुभद्रा का हरण कर जाओ। अ पाठक! देखिए, लड़की का चड़ा माई स्वयं हरण कर जाओ। अ पाठक! देखिए, लड़की का चड़ा माई स्वयं हरण कर

तः चङ्क्रममास्यो तो वसुदेवसता शुभाम् । श्रतंकृता सत्वीमध्ये सुभद्रा ददृशतुस्तदा ॥१४ श्रादि० २६१

- श्रज्ञवीत् पुरुषव्याद्यः प्रहस्तिव भारत ।
   वनेचरस्य किमिदं कामेनालोड्यसे मनः ॥१६॥
- २. यदि से वर्तसे बुद्धिर्वेच्यामि पित्तरं स्वयम् ॥१७॥
- ३. श्रास्थाध्यामि तदा स्चें यदि शक्यं नरेख तत् ॥२०॥
- ४. स्वयंवरः च्रियासा विवाहः पुरुष्पेम ।
  स च संस्थितः पार्थ स्वभावस्यानिम्त्रतः ॥२१॥
  प्रसद्ध हर्यो चापि च्रियासा प्रशस्यते ।
  विवाहहेतुः शूरासामिति धर्मविदो विदुः ॥२२॥

सलाह दे रहा है। यदि हरण बलात्कार होता और इसमें लड़की की मान-मर्यादा का भड़ा सम्भावित होता तो ससार भर की नारियों के मान-रक्तक कृष्ण क्या अपनी ही बहन की मान-मर्यादा के पीछे लठ लेकर पड़े थे ? यह तो जैसे हम एक बार ऊपर कह आये हैं, अर्जुन को अपनी प्रार्थना सुभद्रा के सम्मुख रख देने का अवसर प्रदान करना था। यह अवसर वे अपने घर के बड़ों की अनुमित से ही दिलवा देते, जैसे पहले-पहल उन्हें सुमा भी था कि यदि अर्जुन चाहें तो वे अपने पिता से बातचीत करें। परन्तु संभवतः अपने भाई बन्दों के स्वभाव से उन्हें इनके आपस में ही असहमत हो जाने की आशक्का थी। फिर किसी चित्रय वीर के लिए बिना बल-प्रदर्शन के अपनी हृदय दिना शायद उसकी वीरता पर भी लाब्छन हो।

यह बात कृष्ण स्मौर श्रर्जुन में ठीक हो चुकने पर युधिष्ठिर की श्रनुमति लेने के लिए दूत भेजे गये। जब उधर से भी हां श्रागई तो श्रर्जुन सुभद्रा को रथ में बिठाकर चलते बने। सुभद्रा के बड़े भाई का यह प्रस्ताव ही था। इनका अपना बड़ा भाई युधिष्ठिर भी इसमें सहमत था। रही स्वयं सुभद्रा वह हँसती हुई रथ में बैठ गई। श्रुब शेष रही उसके श्रन्य

१. ततः स पुरुषव्यात्रस्तामादाय शुचिस्मिताम्।

श्रादि० २२२. ⊏

सम्बन्धियों की श्रोर से रोक-टोक। इसके लिए इन्होंने पूर्व ही से पूरी शक्त-सुसज्जा कर जी थी।

रैवतक पर खड़े सैनिकों ने यह हश्य देखा तो वे तुरन्त द्वारका में आये और सभा (Assembly Hall) की ओर, जिसका नाम सुधर्मा था, दौड़े। सभापाल को सूचना हुई। उसने भेरी बजवा दी। भेरी-नाद किसी आकस्मिक आपित का सूचक होता था। उसे सुनते ही वृष्णि, अंधक, भोज सब सभा की ओर भागे। वहां उनके लिए सुनहरी मिण्यों से जड़े कोमल सुन्दर गदेखों से सुशोभित आसन बिक्के थे। वे उन पर बैठ गये। र सभापाल ने विचार का विषय पेश किया तो मह उनकी आंखें लाल होगई। एकदम धनुष, बाख, फरसे,

१. हियमाणान्तु ता दृष्य्वा सुभद्रां सैनिका जनाः।
विकोशन्तोऽद्रवन् सर्वे द्वारकामभितः पुरीम् ॥६॥
ते समासाद्य सिद्धाः सुधर्माभितः सभाम्।
सभापालस्य तत् सर्वमाचख्युः पार्थविकमम् ॥१०॥
तेषां श्रत्वा सभापालो भेरीं सान्नाहिकीं तदा।
समाजन्ने महाघोषां जाम्बूनदपरिष्कृताम् ॥१९॥
चृब्धास्तेनाथ शब्देन भोजनृष्यन्धकास्तदा।
श्रन्नपानमपास्याथ समापेतुः समन्ततः ॥१२॥

तत्र जाम्बूनदाङ्गानि स्पद्ध्यांस्तरण्वन्ति च ।
मिण्विद्धुमिचत्राणि ज्वलिताग्निप्रभाणि च ॥१३॥
मेजिरे पुरुषव्याचा वृष्णयन्धकमहारथाः ।
सिंहासनानि शतशो धिष्णयानीव हुताशनाः ॥१४॥

कवच, रथ, घोड़े-रण-सामग्री की तैयारी के हुक्म दिये जाने लगे। मानों श्रभी श्रकेले अर्जुन पर सारे का सारा वृष्ण्यन्धक-संघ चढ़ाई कर देगा। कृष्णा श्रव तक चुप थे। बलराम ने कहा, भाई ! इनकी सुन लो। करना तो वही होगा। जो ये कहेंगे। १ सब ओर से आवाजा आई-ठीक है। ठीक है। इनका मत जानना ही चाहिये। बलगम ने अब कृष्ण को सम्बोधन करते हुए कहा-यह सब खागत जो पार्थ महोदय का हुआ, आपके कारण था। परन्तु आपका सखा ऐसा कृतम्, ऐसा कुलाङ्गार निकला कि जिन वर्तनों में उसे भोजन मिला वह उन्हीं में थुक गया। मुमे तो एकाएक ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सिर पर किसी ने लात मारी है। जैसे सांप के फन पर किसी की लात आ जाय तो वह क्रोध से उन्मना हो जाता है, यही मेरी अवस्था हो रही है। अब यदि मैंने श्रकेले ही इस प्रथिवी को कौरवों से खाली न कर दिया तो मैं सात्वत ही नहीं।

इस ओजस्वी भाषण का वृष्टिणयों, श्रन्धकों. भोजों सबने समर्थन किया।

अब श्रीकृष्ण को उत्तर देना था। इन्होंने धैर्य से कहा— मेरी समक्त में ऋर्जुन ने सुभद्रा का श्रीर सुभद्रा के द्वाराहम

१. त्राचख्यौ चेष्टितं जिच्योः सभापालः सहानुगः ॥१५॥

२. यदस्य रुचितं कर्तुं तत् कुरुध्वमतिन्द्रताः। न्त्रादि २२२. २२

सबका मान ही किया है। आर्यपुरुष न अपनी कन्या को वेचते हैं, न दान करते हैं। राजकुमारियों का उपहार है वीरता। ऋर्जुन ने सुभद्रा के हरण से विरोधियों को युद्ध का आह्नान दिया है। अर्जुन अपनी अजेयता का सिका सुभद्रा पर बिठा उसके हृदयासन पर गौरवान्ति ह विराज-मान होगा। आखिर वह किसी छोटे कुल का तो है नहीं कि उसके हरण से हमारी कन्या का अपमान हो गया। भरत का वंशज है। शन्तनु का प्रपीत्र है। कुन्तिभोज का दोहता है। इसके साथ विवाह होने से हमारी कन्या का ऋपमान कैसे होता है ? अजेय वह है। मेरा रथ ने गया है और शखास्त्र से सुसन्जित है। मेरी मानो तो बिना छड़ाई के ही उसे ऋजेय मान लो। वह हमारी कन्या के अनुरूप वर है। तुमने बिना युद्ध के यह स्वीकार कर लिया तो दोनों कुलों की आन रहेगी और प्रीतिपूर्वक सुभद्रा श्रौर श्रजुन का पाणिप्रहेगा हो जायगा।

यह विचार सबने पसन्द किया । वृष्णि-वीर खयं गये श्रीर श्रर्जुन को लौटा लाये । बड़े श्रादर-सम्मान से सुभद्रा का उससे विवाह किया गया । र

प्रदानमपि कन्याया: पशुवत् कोऽनुमन्यते ।
 विक्यं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात् पुरुषो सुवि ॥४॥
 श्रत: प्रसद्य कन्यां हृतवान् धर्मेश पारडवः ॥५॥

२. तन्छु्त्वा वासुदेवस्य तथा चक्रुर्जनाधिप । निवृत्तस्त्वर्ज्ञनस्तत्र विवाहं कृतवान् प्रभुः ॥१२॥

श्रांत की तीर्थयाहा अभी शेष थी। वे द्वारका से पुष्कर चले गये। वहां कुछ समय रह कर इन्द्रम् लौटे। द्वीपदी ने कटाच्चपूर्वक कहा—जब नई गांठ बँधती है तो पुराने सम्बन्ध ढीले हो जाते हैं। श्राजी! श्राप वहीं रिहए जहां श्रापकी हर्येश्वरी है। श्राजी अप विसे सान्त्वना देकर नई बहू को ग्वालिन के वेष में घर लाये। इस वेष पर हम उपर टिप्पणी कर चुके हैं। सुभद्रा ने पृथा को प्रणाम किया, फिर वह द्रीपदी से मिलकर बोली—रानी! मैं तो दासी हूँ। द्रीपदी ने गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया, सुभगे! तेरा सौभाग्य बना रहे। तेरा पित श्रानम्य जेता हो।

श्रर्जुन के इन्द्रमश्य पहुँच जाने पर कृष्ण, बलराम और अन्य वृष्णि, अन्धक तथा भोज बीर दहेज लेकर इन्द्रमश्य आये। नकुल और सहदेव ने बरपत्त की श्रोर से बाहर जा कर इनका स्वागत किया। सड़कों पर छिड़काव था। ठएडे ठएडे चन्दनरस की सुगंध उठ रही थी। श्रागर, तगर तथा कर्पूर श्रादि के जलने की महक का श्रानन्द श्रपूर्व था। युधिष्ठिर ने कृष्ण श्रीर बलराम का सिर चूम उन्हें छाती से लगाया। दहेज के दो भाग थे, एक हरण, दूसरा पाणि- प्रहणिक। हरण श्रीकृष्ण ने दिया, पाणिमहणिक बलराम ने। हरण में बहुमूल्य रक्ष थे, वक्ष थे, मधुरा की गायें श्रीर बैल, बाड़ीक (संग) के चोड़े. पर्वनाकार हाथी. खबर. हजारों

परिचारिकार्ये, रथ, यान आदि अनिगनत सामग्री थी। ऐसे ही पाणिमहणिक में ।१

कुछ दिन इन्द्रशस्य के आतिथ्य का आनन्द छे सात्वत सर्दार द्वारका लौटे। पांडवों ने इन्हें अनेक बहुमूल्य रहा उपहार में दिये। उन्हें स्वीकार कर ये अपने अपने घरों को वापस आ गयें।

श्रीकृष्ण श्रर्जुन के पाम ठहर गये। इनके वहां रहते गहते ही सुभद्रा के छड़का हुआ, लम्बी भुजाश्रोंवाला, विशास छातीवाला, बैल की सी श्रांखोंवाला। देखने में मूर्त मन्यु प्रतीत होता था। श्रीकृष्ण के रहते उसका नामकरण संस्कार हुआ। नाम ग्या गया श्रीभमन्यु।

१. संमृष्टिसिक्तपन्थानं पुष्पप्रकरशोभितम् ।
चन्दनस्य रसैः शीतैः पुर्यगन्धेर्निषेवितम् ॥३५॥
दह्यताऽगुरुणा चैव देशे देशे सुगन्धिना ॥३६॥
मूर्ध्न केशवमाद्रायं बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥३६॥
तेषां ददौ हृषीकेशो जन्यार्थे धनमुत्तमम् ।
इरणं वै सुभद्राया ज्ञातिदेयं महायशाः ॥४२॥
रामः पाणिप्रहिश्चकं ददौ पार्थाय लाङ्गली ॥५४॥
सहस्रं प्रददौ कृष्णौ गवामयुतमेव च ।
श्रीमान्मथुरादेश्यानां दोग्धांणा पुर्यवर्चसाम् ॥४५॥
पृष्य्यानामपि चाश्वानां बाह्यीकानां जनार्दनः ।
ददौ शतसहस्राख्यं कन्याधनमनुत्तमम् ॥५०॥

२. रतान्यादाय शुभागि दत्तानि कुरुषत्तमैः ॥६१॥ श्रादि॰ २२३.

कृष्ण और अर्जुन उस समय के चोटी के वीर थे। श्रिमनन्यु में दोनों के गुण पाये जाते थे। श्रिमनन्यु जहां वेदवेत्ता था, वहां शस्त्रास्त्र की विद्या के चारों विभागों और दसों प्रकारों पर उसे पूरा श्राधिपत्य था। श्रेजुन को वह कृष्ण प्रतीत होता था और कृष्ण को श्रर्जुन । दोनों को उस पर बराबर गर्व था।

थे च कृष्णे गुणाः स्कीताः पायडवेषु च ये गुणाः ।
 श्रिभिमन्यौ किलैकस्था दृश्यन्ते गुण्यसंचयाः ॥

द्रोग्रपर्व ३४. =

कृष्णस्य सदृशं शौर्ये वीयें रूपे तथाकृतौ । ददर्श पुत्रं बीमत्सुर्मघवानिव तं यथा ॥

श्रादि॰ २२३. ७६

२. चतुष्पादं दशविधं धनुर्वेदमरिन्दमः। श्रर्जुनाद् वेदवेदज्ञः सकलं दिव्यमानुषम्॥७१॥

ब्रादि० २२३.

## **खाण्डवदाह**

इन्द्रप्रस्थ के पास खाएडव नाम का एक विस्तृत जंगल था। नये राज्य की स्थापना के साथ साथ नई भूमियों का साफ किया जाना भी स्वाभाविक था। श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन श्रव इस वन की सफाई पर लगे। इन्होंने जंगल में श्राग लगवा दी। श्रामेय श्रम् साथ ले गये थे, जिनका यथावसर प्रयोग होता रहा । जंगल हिंस्न पशुओं तथा बड़े बड़े सांपों श्रीर श्रजगरों का घर था। वन को श्राग लगते ही वे बाहर भागे। डर यह था कि यदि ये कहीं मनुष्यों के आवास में जा पड़ें तो बेच।रे श्राराम से रहते लोगों की जान पर बन श्रायगी। नई बस्तियां बनती बनें, पुरानी बस्तियां उजड़ जायेंगी। रथ पर चढ़े हुए कृष्ण वन के एक श्रीर जा खड़े हुए, ऋर्जुन दूसरी ऋोर, ऋन्य ऋनेक वीर भी इनके साथ होंगे ही। प्रतीत यह होता है कि ये दो उस दाहक सेना के। नेता थे। जो जन्तु धधकते हुए जंगल से बाहर निकला, उसे इनके जलते तीरों ने धर लिया। हाथी, चीते, बाघ, शेर,

१. वज्रनाभं ततश्चकं ददौ कृष्णाय पावकः।
श्राग्येयमध्त्रं दियतं त च कल्योऽभवत्तदा ॥ २२७. २३
ततोऽर्जुं नो वेगवद्भिष्वंलनाग्रै रजिह्मगः।

अजगर मुलसे हुए भागे और वन मे बाहर आते ही तीरों से बेध दिये गये। पन्द्रह दिन लगातार यह अग्निकांड जा रहा। इसमें वर्षा भी हो जाती रही। ओले भी पड़ जाते रहे। कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता रहा कि मूसलाधार मेह इस अग्निकिया को आगे न चलने देगा। परन्तु चित्रयों के अदम्य उत्साह और न बुमने, बल्कि यों कहिये कि वर्षा तक को सुखा देनेवाले आग्नेय बाणों के सामने इन्द्रदेव की चल कुछ न सकी। ३

वन जले हुए प्राणियों के पञ्जरों से भर गया। वसा ने अग्निदेव भी जाठर-शक्ति को श्रीर चमकाया। उसे मांस श्रीर

१. तौ रथाभ्या रांथश्रे हो दावस्योभयतः स्थितो।

दिच्चु सर्वासु भूतानां चक्राते कदनं महत् ॥ श्रादि० २२७. १
दिपा: प्रभिन्नाः शाद् लाः सिंहाः केशरिणस्तथा।

समुद्रिमा विसस्स्तथान्या भूतजातयः ॥ २३०. २

तथैवोरगसंघाताः पाग्डवस्य समीपतः।

उत्स्जन्तो विषं घोरं निपेतुः चेलिताननाः। २२६. २२

२. ततो नमिचिहा कुद्धो भृशमिचिष्मतस्तदा।
पुनरेव महामेघरंभांसि व्यस्जद् बहु॥ २२८. ११
ततोऽश्मवर्षे सुमहद् व्यस्जत् पाकशासनः॥ २२६. ४५

३. चोदिता देवराजेन जलदाः खाराडवं प्रति ।। १६ ॥
 श्रसंप्राप्तास्तु तां धारास्तेजसा जातवेदसः ।
 स्व एव समग्रुष्यन्त न काश्चित् पावकं गताः ॥ २० ॥
 चाहि० २२

रुधिर अपरिमेय मिला। पावकदेव को और चाहिए ही

उसी वन के किनारे नागजाति का तक्त कनामा कोई जंगली
मनुष्य रहता था। वह तो उस समय कुरु केत्र गया हुआ था।
उसकी स्त्री और पुत्र इस भयानक आग और जलते हुए तीरों
की वर्षा में मर ही जाते परन्तु इन्द्रदेव की कुपा से वे बच गये।
उन्हीं के घर से मय नाम का एक विदेशी पुरुष निकला। श्रीकुष्ण ने समका, यह जंगल के जलाने में बाधक होगा। उन्होंने
अपना सुदर्शनचक्र उठाया। मय ने एक आर धधकती आग
देखी, दूसरी और कुष्ण को चक्र को घुमाते देखा। उसने अर्जुन
को आवाज दी, बचाना, बचाना। अर्जुन को दया आ गई।
वासुदेव ने चक्र रख दिया। अग्रा ने उधर स्त्रख़ ही न किया।

पन्द्रह दिन जंगल में आग लगी रही। छः दिन उसे शान्त होते लगे। रे तब जले हुए जंगल के चारों

१. तत्त्वकस्तु न तंत्राक्षीन्नागगजा महाबलः।

दक्षमाने वने तिस्मन् कुरुत्त्वे त्रे गतो हि सः॥ २२६. ४॥

ग्रश्वसेनोऽभयत्तत्र तत्त्वकस्य सुतो बलः॥ ५॥

तं मुमोर्चायपुर्वजी वातवर्षेण पाण्डवम्।

मोहयामास तत्कालमश्वसेनस्त्वमुच्यत ॥६॥

तथासुरं मयं नाम तत्त्कस्य विवेशनात्।
विप्रद्रवन्तं सहसा ददशं मधुस्द्रनः॥ २३०. ३६॥

२. पावकश्च तदा दावं दग्ध्वा समृगपित्याम्॥

<sup>-</sup> ब्रह्मम पंच चैकञ्च विरराम मुतर्पितः ॥ २३६८ १४ ॥

भोर फिर कर कुड्ण, अर्जुन और मय नदी के किनारे आ गये।

यहां मय ने ऋजुंन के आगे हार्दिक क्रुतक्कता का प्रकाश किया, और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं मय-जाति का विश्वकमा (इंजीनियर) हूँ। मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। ऋजुंन ने माना ही नहीं कि इस जीवन-प्रदान में कोई कुपा थी। तो भी मय की भावना का निराद्र न हो, इसिलए उमे कुष्ण की कोई सेवा कर देने का आदेश किया। कुष्ण ने गहरे विचार के पश्चात् अन्त को उससे यह सेवा चाही कि वह युधिष्ठिर के लिए सभा का निर्माण कर दे। मय ने इस आझा को स्वीकार किया। युधिष्ठिर को इस संवा-त्रत का पता लगा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मय का बड़ा सत्कार किया और एक पुण्य दिवस दस हजार किंद्कु (हाथ) परिधी की विमानाकार सभा की आधार-शिला रखी गई।।

र मय-जाति की भवन-निर्माण-कला के भग्नावशेष इस समय मध्य श्रमेरिका में प्राप्त हो रहे हैं। संभवतः इसी जाति का कोई मनुष्य यहां श्राया हुश्रा था, श्रोर जंगल में नाग के यहा जा ठहरा था।

२. विमानप्रतिमा चक्रे पारडवस्य सभां शुभाम् ॥ सभा० १. १३॥ दश किःकुसहस्रां तां मापयामास सर्वतः ॥ सभा० १. २०॥

३. महाभारतकार ने इस घढना को एक विचित्र श्रालंकारिक कथा का रूप दिया है। श्रिमि ब्राह्मणा के वेघ में कृष्णा श्रीर श्रर्जुन के पास श्राता है श्रीर श्रिधिक खाने के कारणा श्रजीर्ण रोग की शिकायत करता है श्रीर फिर बताता है कि ब्रह्मा ने इस न्याधि का उपाय श्रीर

यह सब कार्य कर कृष्ण ने पायहवों से बिदा ली। फूफी के पाओं पर सिर रखा। पृथा ने इनका माथा चूमा और इन्हें छ।ती से लगाया। ये सुभद्रा से छुट्टी लेने गये तो इनकी आंखों में आंसू आ गये। इन्होंने उसके हित की मीठी मीठी दो चार शिचायें दी। सुता-सहश भगिनी का प्रमाण ले तथा द्रौपदी से मिलकर पायडव-कुल के पुरोहित घौम्य की वन्दना की। अन्त में पायडवों से घिरे हुए कृष्ण बाहर के आंगन में बाह्मणों के सम्मुख आये। उनके खिलावाचन सुन, दही, अच्त, फल आदि की भेंट प्राप्त कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर रथ में बैठे। युधिष्ठिर ने स्वयं सारिथ का स्थान लिया।

खाना बताया है। यदि खाएडव-वन की श्राहुति उसके जठर में पहें तो वह चंगा हो जायगा। खाडव जलाया गमा है। इन्द्र ने श्रपने देव संघ वे साथ इसका विरोध किया है। कभी पानी बरसाया है कभी पत्थर। परन्तु चित्रिय योद्धाश्रो के बाण इन्द्र के वृष्टि-चाणो को पराभूत कर जाते हैं। खाएडव जल जाता है। श्रिम तृप्त हो इन्हें श्राशीर्वाद् तथा वर देकर चला जाता है। कथा रोचक है श्रीर इसका श्रथं स्पष्ट है।

१. ववन्दे चरणौ मूर्ध्ना जगद्वन्द्यः पितुःष्वसुः ।
स तया मूर्ध्न्यु पाघातः परिष्वक्तश्च केशवः ॥ सभा० २. ३
ददर्शानन्तरं कृष्णो भगिनी स्वा महायशाः ।
तासुपेत्य हृषीकेशः प्रीत्या वाष्यसमन्वितः ॥४॥
तया स्वजनगामीनि श्रावितो वचनानि सः ।
संपूजितश्चाप्यसकृष्टित्रसा चाभिक्यदितः ॥६॥

अर्जुन चॅवर डुलाने लगे। डेद मील दूर जाकर कृष्ण ने युधि-ष्ठिर के पांच कू उनसे विदा मांगी। पौर-जन ठहर गये और जब तक रथ आंखों से श्रीमल न हो गया, दर्शन के प्यासे नेत्र पीछे से ही उस महावीर की अर्चना करते रहे।

द्वारका पहुँच कर श्रीकृष्ण सात्वत-वृद्ध आहुक श्रीर यश-स्विनी माता से मिले। सबका यथायोग्य सत्कार करने श्रीर छोटों को गले लगा लगा कर प्यार करने के पश्चात् गुरुजनों की अनुक्का ले रुक्मिग्सी के महल में चले गये।

ववन्दे च यथान्यायं भीम्यं पुरुषोत्तमः ॥६॥
रवस्तिषाच्याईतो विप्रान् दिषपात्र गान्तिः ।
वसुप्रदाय च ततः प्रदित्तिषान्याकरोत् ॥१४॥
ततोऽभिवाद्य गोविन्दः पादौ जप्राह धर्मषित् ।
उत्थाप्य धर्मराजस्तुस्च्र्युपाञ्चाय षेशवम् ॥१४॥
१ श्राहुकं पितरं वृद्धं मास्त्रश्च यशस्विनीम् ॥३४॥
स वृद्धं रम्यमुकातो संसम्यया भवमं ययौ ॥६६॥

# युधिष्ठिर का राजस्य

( 8 )

#### जगसन्ध का वध

युधिष्ठिर ने अपने राज्य का प्रबन्ध खुब किया। प्रजा-जनी के लिए महागज पितृ-समान हो गये। गड्य की समृद्धि बढ गई। वर्षायं पर्याप्त श्रीर समय पर होने पर कृषि खूब होती थी। व्यापारियों को बाणिज्य से उत्तरोत्तर अधिक लाभहोने लगा। ग्वालों का गोधन बढ़ गया। घर-घर यहा होते थे। कर की प्राप्ति समय पर हो जाती थी। इसमें अनुकर्ष (ऋण) नहीं रहता था। न कर की प्राप्ति में बलास्कार ही करना पड़ता था। स्वास्थ्य का सुप्रबन्ध था। रोग नहीं फैलते थे। श्राग न हागने दी जाती थी । अधिक व्याज लेने की मनाही थी । चीरों, डाकुओं. ठगों की नहीं चल सकती थी। राजा के प्रेम ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था। भिन्न भिन्न स्थानों के व्यापारियों के साथ साथ उन स्थानों के राजा लोग भी कर देने श्रीर युधिष्ठिर का कहा करने को उद्यत थे। मार्ग्डिलक राजा लोगों का आपस में वलह मिट गया था। उनका आपस में सन्धि विश्रह आदि इनके कहने से हो रहा था। कोई कामना के अधीन, वोई प्यार से कोई. खार्थवश, इनके अधीन हो गया था। इस प्रकार इनके

शासन का विस्तार बढ़ रहा था। दिग्दिगन्तरों के प्रजावर्ग के हृदयों में इनके लिए अनुराग पैदा हो गया था। प्रेम के विजय से तो ये सर्वराद हो ही चुके थे।

राज्य की यह अवस्था हो जाने पर इनका विचार हुआ कि राजसूय यक्ष कर अपने आपको सम्राट् उद्धीषित करें। इससे अन्य राजा भी जो इनके अनुरक्त हैं, एक संगठन के अन्तर्गत हो जायँगे। युधिष्ठिर की नीति इनके छोटे से राज्य में परिमित न रह कर इनके धर्मशासन का क्षेत्र नियमित रूप से अधिक

१. निकामवर्षाः स्फीताश्चासन् जनपदास्तथा । वाद्धीय शंसत्वानि गोरज्ञकर्षणं वाणक् ॥१२॥ विशेषात् सर्वमेवैतत् संजज्ञे राजकर्मणा। श्रनुकर्षञ्च निष्कर्षे व्याधिपावकमूर्छनम् ॥१३॥ सर्वमेव न तत्रासीत् धर्मानत्ये युधिष्ठिरे। दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यश्च राज्ञः श्रीत परस्परम् ॥१४॥ राजवल्लभतश्चैव नाश्रूषत मृषाकृतम्। श्रियं कर्तु मुपस्थातुं बालकर्म स्वकर्मजम् ॥१५॥ श्रमिहतु नृपाः षर्सु प्रथक् आतेश्च नैगमैः। षबुधे विश्वयस्तत्र धर्मनित्ये पुधिष्ठिरे ॥१६॥ कामतोऽध्युपयुङ्गानै राजसैलींभजैर्जनैः। सर्वव्यापी सर्वगुर्गा भूत्वा सर्वसाहः स सर्दराट् ॥१७॥ यस्मिश्राधिकृतः सम्राद् भ्राजमानो महायशः। यत्र राजन् दशदिशः पितृतो मानृतस्तथा । श्रनुरक्तःः प्रजा श्रासन्नागोपाला दिजातयः ॥१८॥ सभा० १३

विस्तृत हो जायगा। इस विषय में इन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल तथा मिल-बन्धु श्रों से मन्त्रणा की। सबने इस विचार का समर्थन किया। अन्त में श्रीकृष्ण को द्वारका से बुलंबाया। उनके सम्मुख राजसूय का प्रस्ताव रख कहा—कई लोगों ने मिन्नता वश मेरे दोषों पर दृष्टि नहीं डाली। कई खार्थ के मारे सच नहीं कहते। आप इन निवलताओं से ऊपर उठे हुए हैं। काम-क्रोध रहित हैं। जिस बात से अधिक लोक-हित हो वही आप कहेंगे 1

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया—गुणों की दृष्टि से तो श्राप सम्नाट् बनने के योग्य हैं ही। परन्तु इस समय एक महान् सम्नाट् मग-वेश जरासन्थ पहले से विद्यमान है। वह श्रपने बल-पराक्रम से सम्नाट् बना है। ऐस तथा ऐस्वाकु-वंश की इस समय एक सौ एक शाखायें हैं?। श्रस्याचार से चाहे जरासन्ध ने उन्हें नीचा दिखा दिया हो, परन्तु उनके हृद्यों पर उसका राज्य नहीं । ६६ राजा तो उसने केंद्र ही कर रखे हैं श्रीर फिर घोषणा कर रखी है कि जब इस केंद्रियों की संख्या सौ हो जायगी, तो

१. त्वं तु हेत्नतीत्यैतान् कामक्रोधौ व्युदस्य च।
परमं यन् स्ममं लोके यथावद् वक्तुमईसि ॥ समा० १३, ५१॥

२. ऐलवंश्याश्च ये राजंस्तथैवैद्याकवो तृपाः। तानि चैकशत विद्धि कुलानि भरतर्षभ ॥ सभा० १४, ५ ॥

क्वनमनुष्यन्ते कुलान्येकशतं तृपाः ।
 तस्मादिइ बलादेव साम्राज्यं कुठते हि सः ॥ १५. १८ ॥

महादेवजी के आगे इनकी बिल चढ़ा दी जायगी। इसने अबतक यह नहीं सुना था कि किसी राष्ट्र के अभिविक्त राजा को कोई सम्राट् पकड़ रखेर। परन्तु इस नृशंस ने यह क्र्रता भी कर दिखाई है। स्त्रिय का धर्म है रण में मरना। यह इन्हें बिल के पशु बना कर मारेगा। आओ हम सब मिल कर जरासन्ध की इस क्र्र इच्छा का प्रतिरोध करेंर। आज यश का, ख्याति का मार्ग ही यही है। इस समय वही सम्राट् बनने का अधिकारी है जो जरासन्ध को युद्ध में जीते।

सम्राट् बनने की यह कडी शर्त सुनकर युधिष्ठिर ने कानों पर हाथ धर लिया। जिसे यम नहीं जीत सकता, उसे हम कैसे जीत लेंगे। श्रीर फिर इतना जन-त्त्वय! लड़ाई का अर्थ है मनुष्यों को मारना और मरवाना। ऐसे सम्राट् बनने से तो साधु हो जाना श्रम्च । युधिष्ठिर ने स्पष्ट कहा, महाराज! मुक्ते यह सम्राट्-पद श्रमीष्ट नहीं।

षडशीति: समानीताः शेषा राजंश्चतुर्दश ।
 बरासन्वेन राजानस्तदा कृरं प्रवस्थिते ॥२४॥

२. मूर्ध्नाभिषिक्तं तृपतिं प्रधानपुरुषो बलात् । स्रादत्ते न च नो दृष्टोऽभागः पुरुषः स्वचित् ॥२०॥

२. च्रियः शस्त्रमरखो यदा भवति सत्कृतः। ततः स मागधं संख्ये प्रतिवाधेम संगताः ॥२३।

४. प्राप्तुयात् सो यशो दीप्तं तत्र यो विघ्नमाचरेत् । जयेद् यश्च जरामन्धं सम्राह् स नियतं भवेत् ॥२५।

श्रीकृष्ण अपनी मन्त्रणा को इस सुगमता से टलने थोड़ा देने लगे थे ? कहा, भरत की सन्तान, कुन्ती का पुत्र ऐसा निरुत्साह हो, यह आश्चर्य की बात है। जरासन्ध की सेनायें बड़ी हैं और संप्राम में खून-खराबा भी बहुत होगा। इन दोनों अनिष्टों का उपाय है नीतिमत्ता। सांप भी मर जाय, जाठी भी न दूटे, ऐसी सुनीति कम देखने में आती है। यदि हम चुपके से बिना शोर मचाये उसके महलों में जा खड़े हों भीर उसे इंद्र-युद्ध के लिए ललकारें तो इष्ट की सिद्धि भी हो जायगी श्रीर व्यर्थ की जनहत्या भी न होगी। या हमने उसे लड़ाई में मार छिया या हम स्वयं मारे गये। यदि चत्रिय बन्धुश्रों की रचा में हमने श्रपने प्राण दे दिये तो सीधा स्वर्ग का रास्ता लिया। यों भी जीवन का भरोसा किसे है ? दिन को मारे जायँ या रात को । युद्ध न करें तो मौत न होगी, यह भी तो नहीं कहा जा सकतार । जरासन्ध के रत्तक दो पहलवान थे-हँस और डिंभक । वे मर गये । अब तो मुमे जरासन्ध की अपनी बारी श्राई प्रतीत होती है। रश में उसे जीतना असंभव है। परहां ! द्वंद्व-युद्ध में हम उसे मार छेंगे। मेरी नीति और भीम की शक्ति उसके प्राण लेके रहेंगी। आप अर्जुन और भीम को मुमे

श्रयवैनं निहत्याजौ शेषेग्रापि समाहताः ।
 प्राप्तयम ततः स्वर्गे ज्ञातित्राग्रपरायगाः ॥१७, १०॥

२. न चापि कञ्चिदमरमयुद्धे नानुशुभुम ॥सभा० १७, २॥

श्रमानतरूप में दे दीजिए। फिर देखिए, हम तीनों क्रया कर दिखाते हैं।

युधिष्ठिर अमानत का शब्द सुन खिसियाना हो गया। कहा, महाराज ! पाण्डवों के आप नाथ हैं । हम आपके आश्रय से जी रहे हैं। जरासम्ध भी मारा गया, राजा लोग भी खूट गये, राजसूय भी मैंने कर लिया। मेरा संकल्य अभी से सफल हुआ, हमने तो उसका सहारा लिया है, जो न्याय और नीति के सब विधान जानता है, जो लोक-प्रसिद्ध नीति है। । फिर हमारे काम सिद्ध क्यों न हों ? मेरे दोनों भाई आपके अपरेण हैं। ले जाइए।

श्रर्जुन श्रीर मीम दोनों प्रसन्न थेर । सिल्लय को धर्म-युद्ध मिले, उसे श्रीर क्या चाहिए ? मट चलने को तैयार हो गये। श्रीकृष्ण ने जरासन्ध के साम्राज्य का वर्णन करते हुए उसके श्रधीनस्थ राजाश्रों के नाम भी लिये। श्रपने साथ उसके युद्धों की ओर संकेत भी किया। यह भी कहा कि जरासन्ध ही के उपद्रवों के डर के मारे हम द्वारका चले गये हैं । तो भी इस श्रपने संघ के, वैमनस्य को जरासन्ध से लड़ाई का हेतु नहीं

१. तस्मानयविधानज्ञं पुरुपं लोकविश्रुतम् । वयमाश्रित्य गोविन्दं यतामः कार्यसिद्धये ॥ समा० २०, १८ ॥

२. भीमार्जु नौ समाल क्य संप्रहृष्टमुँखौ स्थितौ ॥ २०, ८ ॥

वयं चैव महाराज जरासन्धभयात् तदा ॥ १४, ६७ ॥
मध्यरा सम्पन्धिकय गता द्वारनती प्रीम् ॥ ६८ ॥

बनाया। इनके अपने संघ की आपत्ति तो कभी की दूर हो चुकी। अन्धक-वृद्या अब भीज से रहते हैं । इस समय प्रश्न किसी कुल-विशेष का नहीं, सारी चित्रय-जाति का है। युधिष्ठिर की सम्राद् बनना चाहिए इसलिए कि उसका राज्य-प्रसार धर्मानु-कूल है। छोटे-छोटे राष्ट्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक् रहें इससे यह अच्छा है कि वे एक सूत्र में बँध जायें। फिर बँधना भी उन्हें प्रीति के सूत्र में चाहिए, न कि किसी के अत्याचार के कारण उसके अधीन होना। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राजाओं को कैद कर उन्हें बलि चढ़ाया जाय, इसलिए कि वे ऋधीनता स्वीकार नहीं करते या निवल हैं, यह इन च्रिय वीरों को सद्य न था। इसीलिए जरासन्ध को मारने श्रीर युधिष्ठिर को सम्राट् बनाने का स'रा उपक्रम हो रहा था। द्वारका में संघ काम कर ही रहा था। यादव जरासन्ध की श्रधीनता से खुटकार। पाकर स्वराज्य का सुख भोग ही रहे थे। परन्तु वे तथा अन्य भारतीय राष्ट्रस्वेच्छा से किसी दयालु सम्राद् के श्रधीन हो जायँ जो राजा-प्रजा सबकें हित के लिए पितृतुल्य हो तो यह उनके लिए अधिक श्रेयस्कर है। किसी राष्ट्र की आन्तरिक नीति में ऐसे सम्राट्का हस्तचेप नहीं होता था, उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर ही उसकी दृष्टि रहती थीर ।

१. श्रालोक्य गिरिमुख्यं तं मागधं तीर्थमेव च । माधवाः कुरुशाद्द्रील परा मुद्दमवाप्नुवन् ॥ १४, ५३ ॥

२. राज्ञः प्रति परत्यरम् ॥ सभा० १३०. १४ ॥

जरासन्ध को मारने के निश्चय से श्रीकृष्ण, श्रर्जुन श्रीर भीम इन्द्रप्रस्थ से मगध की ओर चले। जरासन्ध का यह अत प्रसिद्ध था कि कोई ब्राह्मण अथवा स्नातक उससे मिलना चाहे तो चाहे आधी रात हो वह उससे मिल सकता था । इन तीनों ने स्नातकों का वेष धारण कर लिया । मगध की राजधानी उन दिनों गिरिष्रज (राजगृह) थी। वहां पहुँच कर इन्होंने एक माली से पुष्पमालायें छीनीर। उपद्रव पर तुले ही हुए थे। एक मौज यद भी सही। गिरिन्नज के चारों ओर पर्वत-शृक्क थे, जो ऋब भी विद्यमान हैं। उनमें से एक को एक ओर से तोड़ इन्होंने नगर में प्रवेश किया श्रौर सीधे राजाके महलमें पहुँचे १। भीम श्रौर अर्जुन उस दिन मौनी बने हुए थे। श्रीकृष्ण इनका परिचय देने लगे। जरासन्ध ने पाद्य, मधुपर्क, गोदान आदि से इनका सत्कार किया, जैसे स्नातकों का करना विहित है। श्रीकृष्ण ने उसे बनाया कि उनके साथी आधी रात को ही मौन का अत तोड़ेंगे। इसिलए उसी समय महाराज आयें तो बातचीत हो सकेगी।

१ तस्य ह्योतद् वतं राजन् वभूव भुवि विश्रुतम् । स्नातकान् ब्राह्मणान् प्राप्तान् श्रुत्वा स समिनिजयः ॥ सभा०२१, ३६

२. बलाद् ग्रहोत्वा माल्यानि मालाकारान् महाबलाः ॥२१, २६॥

३. स्थिरं सुविपुलं शृङ्कः सुमहान्तं पुरातनम् । श्रिचितं गन्धमाल्यैश्च सततं सुप्रतिष्ठितम् ॥२१, १६॥ विपुलैर्गोहुभिर्वीरास्तेऽभिहत्याभिपातयन् । ततस्ते मगधं हृष्टाः पुरं प्रविविशुस्तदा ॥२१, २०॥

जरासन्ध ने इनका डेरा यक्कशाला में करा दिया और स्वयं राजभवन में चला गया। आधीरात को इनसे मिला तो इनके गिरि-शृक्षं तोड़ने की करतूत का वृत्तान्त सुन ही चुका था। इनकी भुजाओं पर ज्या के चिह्न देखे। समम्भ गया, स्वतिय हैं। स्राते ही पूछा, महानुभावो ! यह वेष-परिवर्तन क्यों कर रखा है ? किस निमित्त से यहां स्नाना हुआ ? सीधे द्वार से न आकर गिरिशृक्ष तोड़कर स्त्राने का क्या प्रयोजन है ? ये सुंब बातें विस्तार से कहिए।

श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया. जितना श्राह्मण अर्थात् श्रह्म का जानने नाला स्नातक होता है उतने श्राह्मण तो हम हैं ही। रहा वर्ण सो स्नातक तो श्राह्मण, च्रित्र, वैश्य सभी होते हैं। हम च्रित्रय स्नातक हैं। पुष्पमाला सौभाग्य का चिह्न है, इसलिए धारण की है। मौनी इसलिए हैं कि च्रित्रय भुजा का बहादुर होता है, बातों का नहीं। र द्वार से न श्राने का कारण यह है कि श्राप हमारे श्रृहें। श्रृह के नगर में दीवार तोड़ कर जाना चाहिए। ३ इसी से श्राप हमारे श्राने का प्रयोजन समक जीजिए।

स्नातकान् ब्राम्मणान् राजन् विद्ध्यस्मां स्वं नराधिप ।
 स्नातकवितनो राजन् ब्राह्मणाः च्रित्रया विश्वाः ॥२१, ४०॥

२. पुष्पवत्सु ध्रुवा श्रीश्च पुष्पवन्तस्ततो वयम्। चित्रियो बाहुवीर्यस्तु न तथा बाक्यवीर्यवान् ॥५२॥

३. श्रद्वारेण रिपोर्ग हं द्वारेण सुद्धदो गृहान् ॥५४॥

जरासन्ध ने चिकत होकर पृष्ठा, मेरी आपकी शत्रुता किस बात की ? श्रीकृष्ण न उत्तर दिया—तूने कितने राजा क़ैद कर रक्खे हैं। और फिर उन्हें महादेव की बिल घढ़ा देने का संकल्प भी किया हुआ है। नरबिल कभी किसी ने इससे पूर्व सुनी भी है ? १ तू अपनी जाति का घातक है, हम उसके रक्षक। तुमे उन्माद इस बात का है कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। यह उन्माद वृथा है। मैं शूर का पोता कृष्ण हूँ। ये पाण्डुपुत्र भीम और अर्जुन हैं। हमारी तुमे आज चुनौती है। या तो इन राजाओं को छोड़ दे, अन्यथा यमपुरी का रास्ता साफ और सीधा है?।

कृष्ण ने युद्ध का आह्वात जरासन्ध को दे दिया और वह अकेले में | इसी में कृष्ण की नीतिनिपुणता थीः | जरासन्ध को अपने बल का गर्व था | आई ललकार को लौटा न सकता था | मन्त्रियों के होते संभव था, स्थिति कुछ और हो जाती कोई अन्य वीर बीच में आ पड़ता | इस समय कोई और था हो नहीं | जरासन्ध ने कैदी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।

१. मनुष्याणा समालम्भो न च दृष्टः कदाचन ॥ २२, ११ ॥

२. त्वामाह्यामहे शजन् स्थिरो युद्ध्यस्व मागध। मुख्य वा नृपतीन् सर्वान् गच्छ वा त्वं यमस्त्यम् ॥२२, २६॥

३. श्रीकृष्ण पहले ही कह कर स्त्राये थे:— त्रिभिरासादितोऽस्माभिविजने स नरािष्पः। न सन्देहो यथा युद्धमेवेनाप्युपयास्यात॥ २०, ४॥

उसने कहा, सेना लाकर लड़ना हो. तो सेना सहित उद्यत हूँ। श्रकेले लड़ना हो, श्रथवा दो या तीन को मिलकर लड़ना हो, मैं सब तरह तैयार हूँ।

कृष्ण द्वंद्व-युद्ध के लिये तैयार होकर आये थे। इन्होंने द्वंद्व-युद्ध करना मान लिया। इस बात का निश्चय कि बंह किससे लड़े, उसी पर छोड़ दिया। उसने भीम से मझयुद्ध करना स्वीकार किया।

दूसरे दिन नगर के ब्राह्मणों, क्वियों, वैश्यों, शूद्रों, पुरुषों, क्वियों, बश्चों, बृद्रों—सब प्रकार की तथा हर आयु की जनता के एक बड़े समारोह में जरासन्ध और भीम की कुश्ती हुई।

वीर-युगल ने पहले एक दूसरे से हाथ मिलाये, फिर वे एक दूसरे के पांचों की ओर मुके; तदनन्तर अपनी अपनी कच्चों पर हाथ मारने लगे। उनकी भुजाओं से लटकटे बाजूबन्दों के फुंदन हिलने लगे। वे प्रारम्भिक कियायें कर वे एक दूसरे पर लपके। एक दूसरे के कन्धों पर मुक्के मारते हुए तथा एक दूसरे के शरीर को अपने अंग में लपेटते हुए और दबाते हुए वे च्या भर गुत्थमगुत्था गहे और फिर भट अलग हो अपनी छातियों को अपने हाथों से बजाने लगे। तदनन्तर वे कभी बाहु फैलाते, कभी सिकोड़ लेते, कभी मुठ्ठी बांधते, कभी खोल देते। इस प्रकार चित्रहस्त तथा चित्रपाद कर दोनों ने

१. द्वाभ्यां त्रिभिवी योत्स्येऽहं युगपत् पृथगेव वा-॥२२, ३०॥

<sup>.</sup> २. शूद्राश्च नरशाद्र्ल स्त्रियो बुद्धाश्च सर्वेशः ॥२३, २२॥

एक दूसरे को कमर से जा लिया। इसके पश्चात् एक दूसरे के गलों तथा कपोलों पर ऐसे प्रहार किये कि दोनों के आहत शारीरों में बिजली दौड़ने लगी - फिर दोनों ने अपने बाहु तथा परीं को घुमाकर प्रतिपत्ती को गिराने का प्रयत्न किया। दोनों की नाड़ियां कम गईं। उनमें दर्द होने लगा। इसी बीच में उन्होंने एक दूसरे की छाती पर हाथों से खूब प्रहार किये, फिर अपने दोनों पंजों को प्रथित कर एक दूसरे का सिर बलपूर्वक द्बोचा। ऐसा करते करते प्रतिपन्नी के पेट के नीचे हाथ डाल, उसे अपनी छाती के ऊपर लाकर एक ओर गिरा दिया। जिस प्रकार बना, एक दूसरे को चित किया। बढ़े बढ़े दावों के बीच की अवान्तर क्रियायं देखने योग्य थीं। बाहु से प्रतिपत्ती के पेट को दबा दिया। एक दूसरे की भुजायें मरोड़ीं। मुका दिखाकर प्रदर्शित लदय से अन्यत्र प्रहार किया। प्रतिपत्ती को कभी श्रापनी ओर खींचा, कभी पीछे धकेल दिया । घुटनों से एक दूसरे को मारा श्रीर भीचा। इस प्रकार उभरी छ।तियों श्रीर छम्बी भुजाश्रोंवाने पहछवानों की वह जोड़ी कार्तिक मास की प्रथमा से लेकर तेरस तक लगा-तार लड़ती रही। चौदस की रात को जरासन्ध थक कर इटने लगा। कृष्ण ने इस अवसर को ताड़ भीम को इन शब्दों में सचेत किया कि थका शत्रु लड़ाई में मारने को कम मिलता है। इस पर भुजाश्रों का भरसक प्रहार कर । यह मर जायगा ! भीम चौंका भी, जोर जोर से मुके भी मारने छगा, परन्तु जरासन्ध का कुछ बिगड़। नहीं। अब श्रीकृष्ण ने भीम को याद दिलाया, तू तो वायुसुत है। तुममें प्रमंजन की शक्ति है, बार कर। भीम ने यह प्रोत्साहन सुनते ही ज्योंही जरासंध को टांगों से पकड़ा और खींचा कि उसका शरीर मट चिर गया और उनके दो दुकड़े हो गये। सारे अखाड़े में हाहाकार मच गया विजय भीम की हुई। (सभा० २३. १०-३४; २४, १-६)।

जरासन्ध के मारे जाते ही श्रीकृष्ण ने सबसे पहला कार्य यह किया कि केंद्री राजाओं को केंद्र से छुड़ा दिया। उनके रोम रोम से धन्यवाद फूट-फूट कर निकल रहा था। श्रीकृष्ण उनके प्राण्दाता थे। वे सब गद्गद प्रसन्न हुए कह रहे थे—देवकीसुत श्रीकृष्ण का यह श्राचरण उनकी महिमा के सर्वथा श्रानुरूप है। विमुक्त राजाओं ने श्रागे के छिए श्रपने प्राण्दाता का श्रादेश चाहा। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय की चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहना दी कि सभी युधिष्ठिर के साम्राज्य में संमिष्ठित हो जाश्रो। मगध का राजसिंहासन जरासन्ध के पुत्र सहदेव के श्रपण कर दिया गया।

बिना श्रधिक रक्तपात किये एक सम्राट् को रास्ते से हटा दिया। यह श्रीकृष्ण ही से होना संभव था। अब राजसूय

१. बन्धनाद्विनिर्मकार्च् राजानो मधुसूदनम्। पूजयामासुरूचुरच स्तुतिपूर्विमदं वचः। २४, ३०

का मार्ग साफ था । छियासी राजाती एक ही बार म चाधीन हो गये।

युधिष्ठिर का यह कार्य कर् कृष्णु द्वारका लौटे। जाते समय पांची भाइयों ने इनकी प्रदक्षिणा की। यह हार्दिक कृतज्ञता का प्रकाश था।

(२)

## अर्घ-टान

जरासन्ध का वध युधिष्ठिर के राजसूय का श्रीगणेश था। इससे छियासी राजकुलों के प्रमुख पुरुष तो स्वयं ही पायडब-साम्राज्य के श्रंग बन गये। श्रव युधिष्ठिर के चारों भाई दिग्विजय के लिये एक-एक दिशा में सेनायें लेकर निकले। अर्जुन उत्तर की ओर गये उन्होंने कुलिन्द (वर्तमान गढ्वाल तथा सहारनपुर), सानर्त, र कालकूट, शाकल (सियालकोट)

सभा॰ २४, २६.

१. ततो युधिष्ठरमुखाः पाएडवा भरतर्षभ । प्रदक्षिणामकुर्वन्त कृष्णमिक्सष्टकारिणम् ॥

२. एक श्रानर्स देश तो गुजरात था, जहा मृध्या श्रोर श्रन्धक बस रहे थे। परन्तु संभवतः इसी दंश के कुछ लोग उत्तर भारत में श्रभी विद्यमान थे। उन्हीं को श्रर्जन ने जीता होगा। यही श्रवस्था मालव तथा सुद्धा इत्यादि राष्ट्रों की थी। इन वंशों के लोग भी श्रानेक जगहों में बस रहे थे।

प्राग्उयोतिष ( श्रासाम ), उल्लूक, देवप्रस्थ, कारंमीर, दार्व, कोकनद, श्रमिसारी ( गर्जौरी ) उरगा ( हजाग ), सिंहपुर ( पिएडदादनख़ां के पास ), सुझ, बाझीक, दरद ( दरिस्तान जो कारमीर के उत्तर में हे ), काम्बोज ( श्रफ़्ग़ानिस्तान ), किम्पुरुष ( नैपाल ), हाटक ( मानसरोवर के श्रासपास का प्रांत ), उत्तर हरिवर्ष ( तिब्बत ) इत्यादि गाउय जीते और सब जगहों से बहुमूल्य कर लाये । प्राग्उयोतिष के राजा भगदत्त ने प्रीतिपूर्वक कर देना स्वीकार किया । ऐसे ही उत्तर कुरु या उत्तर हरिवंश के लोगों ने । पर्वतों में कही-कहीं गण-गड्य थे । उत्सबसंकेत नाम के सत गणों ने पांडवों की मुख्यता स्वीकार की । इनके श्रातिरक्त पांच गण श्रीर भी साम्राज्य में सिम्मिलत हुए।

भीम के हिस्से में पूर्व दिशा के राज्य आये। इन्होंने पांचाल [रुहेलल बहु]. गंडक, विदेह [तिरहुत]. दशाण [छत्तीसगद], पुष्टिन्द [हरिद्वार के आस पास का स्थान]. चेदि [बुन्देललएड], कोशल [आयोध्या] उत्तरकोशल, मझ [मालवा], भझाट, कथ, मत्स्य [जयपुर], मलद [शाहाबाद], बगर, शुक्तिमान, वत्सभूमि [कुसुंभी], निषाद [मारवाड़], दिश्चण मझ, मगध, पुण्डू [बंगाल], कौशिकीकच्छ [पूर्णिया], बंग, ताम्रलिम, सुझ [रादा, बंगाल और कलिझ के बीच में का स्थान], लौहित्य [बझपुत्र] आदि राष्ट्र जीते। इनमें से चेदियों ने बिना युद्ध किये आधे नता स्वीकार की।

सहदेव ने दक्षिण में दिग्विजय किया। इन्होंने अपने बल-पगक्रम और बुद्धि-बैभव से पटच्चर (इलाहाबाद और बांदा), कुन्तिभोज (मालवा), चर्मण्वती (चम्बल) के किनारे जम्भक के पुत्र की राजधानी, जिसका नाम नहीं दिया, सेक (अजमेर के दक्षिण-पूर्व में भक्षपुर), अवन्ती (उज्जैन), भोजकट (भीमा नदी के पास), वेण्वाट (उज्जैन के दक्षिण में), कान्तार, नाटकेय (खांदेश), पाण्ड्य (तिलावली और मदुरा), किष्कम्धा, माहिष्मती (महेश्वर), त्रेपुर (जबलपुर), सुराष्ट्र [काठियावाड], चेर, दण्डक [महाराष्ट्र] सुरभिपट्टन [मेसूर], ताम्रद्ध प, सञ्जयन्ती [थाना], करहाटक [कराङ्ग] द्रविड, करल [मालाबार], तारवन [चेल] आंध्र, कल्डिक, उष्ट्रकर्शिक आदि राज्यों पर प्रमुत्व जमाया।

नकुछ पश्चिम में गये। इन्होंने रोहतीक [रोहतक], शैरी-षक [सिरसा], महे,थ; शिवि, द्यम्बष्ठ, त्रिगर्त [जलन्धर], मालव [मालवा], मध्यमकेय, बाटधान [भटनेर], पुष्करारण्य [ध्रजमेर], सिन्धु, पंचनद, उत्तरज्योतिष, दिव्यकट, रामठ, हारहूण [चजद्वीप], शाकल [रचनाद्वीप], सागर के किनारे रहनेवाले यवनों, बर्बरों किरातों और पल्दवों इत्यादि को जीता। यादव पहले से ही इस साम्राज्य के साथ थे। उन्होंने श्रीकृष्ण को श्रगुष्ठा कर स्वयं कर दे दिया।

इन सब राज्यों के नाम हमने यह दिखाने को दे दिये हैं कि पाठक उस समय के भारत के साम्राज्य का चित्र श्रपनी श्रांखों के सामने ला सकें। उपरिकथित राज्य-सूची में सारा भारतवर्ष समाविष्ट है। उत्तर में श्रफ्तानिस्तान से लेकर तिब्बत और आसाम तक और दक्षिण में लड्डा तक सभी राष्ट्र इस राष्ट्र-गणना में आ जाते हैं। इससे यूधिष्ठिर के साम्राज्य के विस्तार का पता लग सकता है। कुछ गडगों का नाम इस सूची में दो बार श्राया हे, यथा सुद्धा। इन्हें श्रर्जुन ने भी जीता, भीम ने भी। सुद्धा राज्य-विशेष का नाम नहीं, जाति-त्रिशेष का नाम है। ऐसे ही उस समय, जो किसी जाति का नाम था. वही उसके राष्ट्र का नाम भी था। एक ही जाति दो स्थानों में बस जाती तो दो राष्ट्रों का एक नाम हो जाता । फिर भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनमें संक्षा-भेद समय खयं कर देता था। दिग्विजय के पश्चात् राजसूय उत्सव हुआ तो उसमें कई राजाओं का प्रतिनिधि बन शिशुपाल ने कहा-हम युधिष्ठिर के भय से, अथवा लोभ या सान्त्वना के कारण कर नहीं देते। इम तो इसे धर्म में प्रवृत्त देखकर ही कर देते हैं। इससे साम्राज्य का प्रकार इक्कित होता है। यादवों में प्रमुख श्रीकृष्ण थे। जरासंध

१. वयन्तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महारमनः । प्रयच्छामः करान् सर्वे न लोभाव च सान्त्वनात् ॥१६॥ श्रस्य धर्मप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः । करानस्मै प्रयच्छामः सोऽस्मान्नैवानुमन्यते ॥२०॥

के वध में उनकी नीति निपुणता ही प्रमुख कारण हुई थी।

फिर युधिष्ठिर तो रक्तपात के भय से साम्राज्य का विचार ही

छोड़ चुके थे। श्रीकृष्ण ने उन्हें प्रोत्साहना देकर उनसे यह
सब कार्य स्वयं कराया था। कृष्ण ने साम्राज्य अपने कुल
के लिये नहीं चाहा पाण्डवों को ही सम्राट् बनाने में अपनी
सारी शक्ति लगा दी। यादवों को जगसंघ के साम्राज्य से
तो निकाल ही छिया, परन्तु युधिष्ठिर के साम्राज्य का उन्हें
भी अंग बना दिया।

उपर्युक्त गाज्य गणाना से यह स्पष्ट है कि भागतवर्ष में उस समय छोटे छोटे अनेक राज्य विद्यमान थे। वे सब अपनी आंतरिक नीति में स्वतन्त्र थे। छोटे छोटे राज्य आंतरिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से सदैव अच्छे रहते हैं। इनके प्रवन्ध में सुगमता रहती है। प्रत्येक राज्य जो कमाता है अपने ही ऊपर रुयय कर डालता है। परन्तु बाह्य सम्बन्धों की दृष्टि से राष्ट् का अल्प परिमास मंभटों हो का कारस है। एक तो परस्पर सघर्ष के भय से सैनिक व्यय की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, दूसरे ज्यापार तथा आवागमन के मार्ग को. स्थान स्थान की चुंगी, तथा पासपोर्ट इत्यादि अड्चनें कएटकाकीर्ण किये रखती हैं। इसके विपरीत एक साम्राज्य के अधीन होने की दशा में प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जहां मित्र की दृष्टि से देखकर उसके प्राणों का प्यासा नहीं होता, वहां अन्तर्राष्ट्रीयता को सभ्यता तथा संस्कृति की उन्नति का एक-मात्र उपाय सममकर

पड़ोसी के भले में श्रपना भला सममता है। युधिष्ठिर का साम्राज्य इसी दृष्टि से स्थापित किया गया था। यही उसकी 'धर्म में प्रवृत्ति' थी। यादव स्वतन्त्र तो थे, परन्तु लड़ाके इतने श्रधिक थे कि वे साम्राज्य का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले ही न सकते थे।

राजसूय का समारोह देखन योग्य था। श्रन्य सभी राजा तो श्राये ही. हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण, दुर्योधन श्रौर उसके भाई भी अ।ये। उन्हें घर ही के लोग सममा गया। दुःशासन भोजन के प्रबन्ध पर नियुक्त हुए। श्रश्वत्थामा ब्राह्मणों की श्रावभगत पर। भीष्म और द्रोण कृताकृत की देख-भाल पर। संजय राजाश्रों के खागत पर। कृप सोने हीरे पन्ने श्रादि के निरोच्चण पर। विदुर व्ययकर बने। दुर्योधन उपहार खीकार कर रहे थे। श्रीकृष्ण श्राये हुए ब्राह्मणों के पांव धोने पर लग गये। ये वों तो राजसूय के कर्ता-धर्ता यही थे। परन्तु इस यह में इन्होंने वह काम सँभाला, जो इनके विनय श्रौर, सेवा के त्रतों के ठीक श्रातुरूप था। प्रजुख योद्धा तथा प्रमुख नीतिज्ञ प्रमुख सेवक था। राजसूय का श्रान्तरिक उद्देश्य इस नम्रता श्रौर योग्यता के श्रद्भुत संयोग से स्पष्ट प्रकट हो रहा था।

१. चरणचालने कृष्णो ब्राह्मणाना स्वयं ह्मभूत् ॥समा० ३५, १०॥

२. तन्तु यज्ञं महाबाहूरासमाप्तेर्जनार्दनः । ररत्न भगवाञ्जीरिः शाङ्गंचकगदाधरः ॥ सभा० ४५, १०॥

युधिष्ठिर की दीचा हो चुकी। अब अर्घ देने का समय आया। भीष्म ने कहा—आचार्य, ऋत्विज्, सम्बन्धी, स्नातक और राजा को अर्घ दिया जाता है। इस यज्ञ में किस किस को अर्घ देना है, इसका निश्चय कर छो। युधिष्ठिर ने कहा—कोई एक ही ऐसा पुरुष निर्धारित कीजिए, जिसमें ये सब गुण विद्यमान हों। भीष्म ने विचार कर कृष्ण का नाम प्रस्तुत किया और कहा कि ये उपस्थित सज्जनों में ही नहीं, पृथिवीभर में अर्घ दिये जाने के सबसे उत्तम अधिकारी हैं। सहदेव अर्घ छाया और वह विधिपूर्वक श्रीकृष्ण को भेंट कर दिया गया।

श्रामन्त्रित राजाश्चों में चेदिराज शिशुपाल भी विद्यमान था वह रुक्मिणी के हरण का श्रपमान नहीं भूला था। भरी सभा में कृष्ण को श्रघं दिया जाय, उससे यह निराद्र न सहा गया। वह भट श्रागबबूला हो बोला—कृष्ण राजा नहीं। इतने राजाश्चों के रहते इन्हें श्रघं क्यों दिया गयार। कृष्ण वृद्ध भी नहीं, इनके पिता वसुदेव ही यहां उपस्थित हैं। पिता के होते पुत्रा का पात्र कैसे हुआ। १ संबन्धियों श्रथवा श्रातमीयों में दुपद का नाता इनकी श्रपेचा श्रधिक घनिष्ठ हैं। ऋदिवजों में

१. ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्ध्या निश्चित्य वीर्य्यवान् । वार्ष्णोयं मन्यते कृष्णभईषायितमं भुवि ॥ सभा १३६,२७ ॥

२. कथं ह्यराजा दाशाहों मध्ये सर्वमहीचिताम्। श्रहेणामहीत तथा यथा युष्माभिरिचेतः॥ ५ ॥

व्यास श्रेष्ठ हैं। शास्त्र जाननेवालों में श्रश्वत्थामा सर्वोत्तम हैं। राजा दुर्योधन विद्यमान हैं। आचार्य क्रुप हैं। कृष्ण तो न ऋविज हैं. न श्राचार्य. न राजा । इनको अर्घ देना दूसरों का स्पष्ट निरादर करना है।

इस प्रकार की जलीकटी शिशुपाल ने युधिष्ठिए की सुनाई। फिर कृष्ण को भी खूब बुरा कहा। युधि ष्ठर ने समभा बुम्नाकर शिशुपाल को ठंढा करने का प्रयत्न किया, परन्तु व्यर्थ। तब भीष्म ने कृष्ण की गुणावली इस प्रकार कह सुनाई—मैंने बहुत ज्ञानवृद्ध महात्मात्रों का सत्सङ्ग किया है। वे श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर अब तक के महत्त्वपूर्ण कर्मी का वर्णन प्रशंसा-पूर्वक करते हैं। हम कृष्ण के यश और शौर्य पर मुग्ध हैं। ब्राह्मणों में ज्ञान की पूजा होती है, चत्रियों में वीरता की; वैश्यों में धन की और शूद्रों में ऋायु की। यहां मैं किसी ऐसे राजा को नहीं देखता, जिसे कृष्ण ने श्रवुल तेज से न जीता हो। वेदवेदाङ्ग का ज्ञान और वल पृथिवी के तल पर इनके समान किसी श्रौर में नहीं। इनका दान, इनका कौशल, इनकी शिचा ऋौर ज्ञान, इनकी शक्ति, इन की शालीनता, इनकी नम्रता, धैर्य श्रीर सन्तोष श्रतुलनीय हैं। ये ऋत्विज् हैं, गुरु हैं, जामाता होने के योग्य हैं, स्नातक हैं, स्त्रीर लोक-िशय राजा हैं। ये सब

१. नैव ऋत्विङ् न चाचार्यो न राजा मधुसूदनः ॥ १७ ॥

गुण इस एक पुरुष में मानों मूर्त हो गये हैं। इसलिए इन्हें ही ऋषे दिया गया है।

इस पर शिशुपाल श्रीर भी लाल-पीला हो गया। उसने भीष्म को बूढ़ा सिड़ी कहा। कृष्ण के बाल-काल के वारनामें एक-एक करके गिनाये श्रीर उनका उपहास किया। पूतना-बध को लच्य कर इन्हें स्त्री-घातक कहा। पागल बैल को मारने की गईगा कर गोघात का दोष दिया। कृष्ण ने बाढ़ तथा वर्षा में जो ग्वालों की बस्ती गोवर्धन पर जा बसाई थी श्रीर सप्ताह भर लगातार उसकी देख-रेख कर मानों उसे श्रपनी ही हथेली पर उठाये खड़े रहे थे श्रीर इसी से गोवर्धन-धर नाम पाया था, उस

शानवृद्धा मया राजन् बह्वः पयुंपासिताः ।
तेषा कथयता शौरेरहं गुण्वतो गुणान् ॥ १२ ॥
समागतानामश्रीपं बहून् बहुमता सताम् ।
कर्माण्यपि च यान्यस्य जनमप्रभृति धीमतः ॥ १३ ॥
यशः शौर्य्यं जयं चास्य विज्ञायाचीं प्रयुक्षमहे ॥ १६ ॥
श्रस्या हि समितौ राज्ञामेकमप्यजितं युधि ।
न पश्यामि महीपालं सात्वतीपुत्रतेजसा ॥ १८ ॥
वेदवेदाङ्कविज्ञान बलं चाप्यधिकं तथा ।
नृगां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशेषः केशवाहतं ॥ १६ ॥
दानं दाच्यं श्रुतं शौर्य्यं हीः कीर्तिर्बु द्विरुत्तमा ।
सन्नतिः श्रीर्घु तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते ॥ २० ॥
श्रिश्चिग् गुरुर्विद्दाह्ग्य्च स्नातको नृपतिः प्रयः ।
क्रीतन् हृषीकेश्वस्तस्मादभ्याचितोऽच्युतः ॥ २२ ॥

सारी घटना को वल्मीक-मास्न का उठाना कह उसकी खिल्ली उड़ाई। गोपों में बाल-काल व्यतीत करने से गोप कहा। गोवर्धन यज्ञ का ऋत्विक् होने से इन्हें पेटू कहा। कंस को मारा सो कृतन्न। जरासन्ध का वध कराया सो छली। इसी प्रकार भीष्म के ब्रह्मचर्य पर भी लाञ्छन लगाया श्रीर उन्हें बन्दी श्रर्थात् भाट कहा?।

सबसे बुरी बात यह कि राजाओं को उभारा और कहा, मैं सेनापित हूँ। सब मेरी कमान में आ जाओ और इस

१. युक्तमेतत् तृतीयाया प्रकृतो वर्तता त्वया ।
वक्तुं धर्माद्पेतार्थं त्वं हि सर्वकुरूत्तमः ॥ सभा० ४५, २ ॥
तिममं ज्ञानवृद्धः सन गोपं स्तोतुमिच्छिसि ॥ ६ ॥
गोघ्नः स्त्रोघ्नश्च सन् भीष्म कथं संस्त्वमहैति ॥ १६ ॥
वल्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः ।
तथा गोवर्धनो भीष्म न तिच्चत्रं मतं मम ॥ ६ ॥
भुक्तमेतेन बहुन्नं कीडता नगमूर्धिन ॥ १० ॥
यस्य चानेन धर्मत्र भुक्तमन्नं बलीयसा ।
स चानेन हतः कंस इत्येतन्न महाद्भुतम् ॥ ११ ॥
श्रद्धारेण प्रविष्टेन छद्मना ब्रह्मवादिना ।
हष्टः प्रभायः कृष्णेन जरासन्धस्य भूपतेः ॥ सभा० ४२, ३ ॥
येन धर्मात्मनात्मानं ब्रह्मण्यमिषजानता ।
प्रेषितं पाद्यमस्मै तद् दातुममे दुरात्मने ॥ ४ ॥
भुज्यता मिति तेनोक्काः कृष्णभीमधनञ्जयाः ।
जरासन्धेन कौरव्य कृष्णेन विकृतं कृतम् ॥ ५ ॥

राजसुय को होने ही न दो । हमने प्रीतिपूर्वक कर दिया है। इसके बदले में यह अपमान ?

शिशुपाल ने दांत पीसे, श्रांखें लाल की । यही अवस्था भीम की थी। वह शिशुपाल पर लपका ही चाहता था कि भीष्म ने रोक लिया। भीष्म ने शिशुपाल को खरी खरी सुनाई। शिशुपाल ने अपनी अभ्यस्त भाषा में ही उन्हें उत्तर दिया। अन्त में शिशुपाल ने कृष्ण को ललकारा कि तू दास है, राजा नहीं। रहम तेरा अर्घ लेना नहीं सहेंगे। शिक्त है तो मुक्तसे लड़ ले। अभी तुमें पाएडवों-समेत यमपुरी का रास्ता दिखा दूँ।

श्रीकृष्ण गालियों पर भी चुप थे। लाल पीले होने की भी पर्वाह नहीं कर रहे थे। परन्तु अब स्पष्ट युद्ध का आह्वान दिया जा रहा था। श्रव चुप रहना भी रुता थी। पहले तो उन्होंने राजाओं को सम्बोधन कर इसकी पुरानी कर्तूतें सुनाई और कहा कि फूफी के कहने से मैंने इसके सौ अपगध समा किये। पर आखिर समा की भी हद है। हम प्राग्ज्योतिष गये हुए थे।

१. इति सर्वान् समुत्साह्य राज्ञस्तान् चेदिपुंगवः । यज्ञोपघाताय ततः सोऽमन्त्रयत गर्जाभः ॥ सभा० ३६, १२ ॥ जरासन्ध का यह सेनापित ग्हा था । इससे अन्य राजाओं के साथ उसका यह पुराना सम्बन्ध था ।

२. ये त्वा दासमराजानं बाल्याद र्चीन्त दुर्मीतम् ॥ सभाद ४७, ४॥

३. श्राह्ववे त्वां रणं गच्छ मया सार्धे जनार्दन।

यावदद्य निहन्मि त्वा सहितं सर्वपागडवैः ॥ सभा० ४५, २ ॥

इसने हमारे पीछे द्वारका जला दी। कारूषराज के कहने से अपनी मामी को उड़ा ले गयार। मैंने फूफी के लिहाज से अब तक उपेचा की है। पर आखिर उपेचा कब तक? यह आज तो साम्राज्य को ही चौपट करना चाहता है। यह व्यतिक्रम असहा है।

राजाओं ने यह वृत्तान्त सुना तो कुछेक की शिशुपाल से घृणा हो गई और वे कुष्ण की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार लोकमत का कुछ ऐसा भाग जो स्पष्ट प्रकट होने में किसी संकोच के बंधन में नथा, अपने पत्त में कर इन्होंने सुदर्शनचक्र का स्मरण किया। बस अब क्या था? नरेन्द्रमण्डल के देखते-ही-देखते शिशुपाल का सिर पृथ्वी पर आ पड़ा। ललकारा उसने स्वयं ही था, इसिटए कृष्णा को कोई प्रत्यन्त दोष तो दे ही न सकता था। शिशुपाल के देह का शास्त्र-विहित रीनि से दाह-संस्कार किया गया और उसके स्थान पर उसके पुत्र का अभिषेक भी वहीं कर दिया गया।३

प्राग्ज्योतिपपुरं यातानस्मान् ज्ञाःखा नृशंसकृत् ।
 श्रदहद् द्वारकामेष स्वस्रीयः सन्नराधिपाः ॥ सभा० ४५, ७, ८ ॥ ¹

२. एष मायाप्रतिच्छन्नः कारूषार्थे तपस्विनीम् । जहार भद्रां वैशालीं मातुलस्य नृशंसकृत् ॥ ११ ॥

३. पारडवस्त्वब्रवीद् भ्रातृन् सत्कारेगा महीपतिम् । दमघोषात्मजं वीरं संस्कारयत मा चिरम् ॥ ३५ ॥ तथा च कृतवन्तस्ते भ्रातुर्वे शासनं तदा । चेदोनामाधिपत्ये पुत्रमस्य महीपतेः ॥ ३६ ॥ श्रभ्यपिञ्चत् तदा पार्थः सह रैवेसुधाधिपैः ॥ ३७ ॥

राजसूय समाप्त हुआ श्रीर राजा लोग श्रपनी श्रपनी राज-धानियों को जाने लगे। पाएडवों ने यथायोग्य सत्कार कर उन्हें विदा किया। युधिष्ठिर के भाइयों के साथ साथ राजकुमार श्राभमन्यु श्रादि भी इस विदाई के कार्य में सम्मिलित थें। इन सबके चले जाने पर कृष्ण ने कुन्ती को युधिष्ठिर के सम्नाद् बनने की बधाई दी श्रीर सब श्रात्मीयों से मिल कर द्वारका लौटने की श्रनुमित मांगी।

श्रीकृष्ण को श्रर्घ देना एक राजनीतिक भूल थी। श्रागे जाकर महाभारत के युद्ध का मूल कारण यही भूल हुई। इसका वर्णन प्रकरण श्राने पर फिर किया जायगा।

### (३) राजात्र्यों के उपहार

युधिष्ठिर के राजसूय में भारतवर्ष के सभी राष्ट्रों के राजा सम्मिलित हुए थे—इसका वर्णन ऊपर हो चुका है। वे उपहार तथा कर-रूप में क्या क्या पदार्थ लाये? इनका उल्लेख दुर्योधन के सन्ताप के प्रकरण (सभा-पर्व अध्याय ४१-४३) में किया गया है। वही तो इन उपहारों को ग्रहण करनेवाला था। इतनी सम्पत्ति का प्रवेश युधिष्ठिर के राष्ट्र में देख उसका हृदय जल उठा। हम इन उपहारों में से कुछ एक का विवरण आगे

१. द्रौपदेयाः ससौभद्राः पार्वतीयान् महारथान् । स्रम्बगच्छंस्तथैवान्यान् चत्रियान् चत्रियर्षभाः ॥५०॥

देते हैं। इससे उस समयं की आर्थिक श्रवस्था का एक संन्निप्त-सा चित्र पाठकों के सम्मुख श्रा जायगा।

काम्बोजगाज बहुत से ऊन और चृहे तथा बिस्ली के बालों के, जरी का काम किये हुए कपड़े और खालें, चितकबरे शुवनांस घोड़े, ऊँट श्रीर खश्चर लाये। मरु-कच्छ देश के लोगों ने गान्धार देश के घोड़े तथा सिन्धु-वासियों ने जंगली धान्य प्रस्तुत किये। पारद, श्राभीर और कितव विविध प्रकार के रहा, बकरियां, भेड़ें, गायें, सोना, ऊँट श्रौर गधे, फलों से उत्पन्न हुत्रा मधु, श्रौर तरह-तरह के कम्बल भेंट में लाये। प्राग्ज्योतिष के राजा भग-दत्त के उपहार में वायुवेग घोड़ों के ऋतिरिक्त हाथीदांत के दस्तीं-वाली तलवारें तथा समुद्र से निकले मोतियों का थाल था। चीन, शक, उड़, बर्बर इत्यादि जातियों के लाये हुए घोड़ों के रंग विचित्र थे। कोई काला, कोई पीला, कोई इन्द्र-धनुष-सा। हिमालय की तलहटी से श्राये हुए लोगों के उपहारों में ऊन, रेशम के मुलायम कपड़े. मुलायम खालें, टेजा तलवारें, ऋष्टियां, शक्तियां, परश्रध, परश्रु, रस, गन्ध ऋौर रत्न थे। शक, तुषार, कंक, रोम श्रीर शृङ्गी जातियां हाथी, श्रासन, बिछीने, ये सब पदार्थ रह्नों. सोने तथा हाथीदांत से जड़े, विंचित्र प्रकार के कवच, शस्त्र, भिन्न भिन्न आकारों के रथ जिन पर सोना मँढ़ा था, जिनमें सधे हुए घोड़े जुते थे, और जो चीते के चमड़े से ढँके थे, अद्भुत हाथियों के भूल, नाराच और ऋर्धनाराच-इन महामूल्य वस्तुत्रों की भेंट लेकर उत्सव में पधारीं। हिमालय के फूलों का खादु रस (चौद्र), वहां की जातियों की भेंट में श्राया। किगत चन्दन तथा श्राग, तगर की लकड़ी और गन्धों की बड़ी बड़ी राशियां लेकर पहुँचे। यहासेन ने गजयुक्त ग्ध श्रार्थत् हाथी-गाड़ियां भेंट कीं। मलय श्रीर सिंहल द्वीप से चमकते हुए मोती, सोना, हाथियों के भूल श्रीर सूच्म वस्त्र उपहार में प्राप्त हुए। ऐसी ही भेंट श्रीर जातियों की भी थीं। श्रीकृष्ण ने १४ हजार हाथी दिये।

यहा रें काम आने के लिए गायें और कांसे की दोहनियां लाई गई। बाह्वीक ने इस पुण्यकार्य में प्रयुक्त होने के लिए रथ दिया, सुद्विण ने काम्बोज के घोड़े उसमें जुतवाये। सुनीथ ने रथ के नीचे का अनुकर्ष. चेदिपति ने ध्वजा, द्विण के राजा ने संनहन (कमरबन्द), मागध-नरेश ने माला और पगड़ी, वसुदान ने साठ दिन का हाथी, मत्स्यपति विराट ने सोने से जड़े अन्न. एकलव्य ने जूता, अवन्तिराज ने अभिषेक के लिए स्थान स्थान का पानी, चेकितान ने उपासंग, काशिपति ने कमान और शल्य ने तलवार भेंट की।

राजा और जातियां बहुत थीं। उनके उपहार भी श्रमंख्य थे। परन्तु प्रमुख वस्तुएँ यही थीं, जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं।

#### युधिष्टिर की राज्य-प्रगाली

युधिष्ठिर का राज्य इन्द्रप्रस्थ में स्थापित हुन्त्रा। इस सम्बन्ध में यह बताना निस्सन्देह रुचिकर होगा कि युधिष्ठिर की राज्य-प्रणाली कैसी थी। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के मन्त्री थे श्रीर सच पूछो तो उसके राज्य के कर्ता-धर्ता यही थे। इसलिए श्रीकृष्ण की जीवनी में भी इस राज्य-प्रणाली का वर्णन अत्रासंगिक नहीं, प्रत्युत आवश्यक है। इस प्रणाली का सीधा स्पष्ट विवरण महाभारत में कहीं नहीं दिया गया। परन्तु हां ! युधिष्ठिं को सभा में, जब उसका निमाण मयद्वारा हो चु हा, अन्य ऋषियों के साथ नारद भी आये हैं। उन्होंने युधिष्ठित से कुछ प्रश्न किये हैं। वे तात्कालिक राजनीति का सार प्रतीत होते हैं। महाभारत के युद्ध के पन्द्रह वर्ष पश्चात् धृतराष्ट्र ने वनवास लिया है। उन्होंने जान से पूर्व युधिष्ठिर को उपदेश किया है। वह भी उस समय की नीति के सम्बन्ध में एक सुन्दर मंदर्भ है। इन संदर्भों से अधिक महत्त्वपूर्ण भीष्म-पितामह का वह पचास दिन का उपदेश है, जो उन्होंने झर-शय्या पर पड़े-पड़े, मुख्यतया युधिष्ठिर को, ऋौर उसके साथ-साथ उनके ऋन्य साथियों को भी, किया है। उसमें समाज-शास्त्र-सम्बन्धी अनेक विषयों का प्रसंग

चला है। राज-धर्म को भीष्म ने सबसे उत्तम विद्या, सबसे उत्तम योग, सबसे उत्तम कर्म, सबसे उत्तम धर्म माना है। इस धर्म का विश्लेषण करते हुए उन्होंने श्राराजकता की भयंकर श्रापत्तियों की ओर निर्देश कर राजपद की महत्ता को इस कथानक द्वारा प्रदर्शित किया है—

... ....। जो पदार्थ प्राप्त न था, उसकी चिन्ता करने लगे। तब काम उत्पन्न हुआ। काम से राग के अधीन हो गये। राग के वश कार्य- अकार्य, गम्य-अगम्य, वाच्य अवाच्य का ज्ञान जाता रहा। भद्य अभद्य, दोष अरोष वे कुछ नहीं छोड़ते थे। इस विसव में वेद का नाश हो गया। वेद और धर्म के नष्ट होने पर देवता लोग डरे। वे ब्रह्मा के पास गये और हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, भगवन्! नरहोक में सनातन ब्रह्म (वेद) नष्ट हो गया है। लोभ, मोह आदि भाकों की प्रमलता है। इससे हम डर गये हैं। वेद के बिनाश से धर्म (यज्ञ-गग)

का लोप हो गया है। इससे हम देवता मनुष्यों की कोटि में आ गये हैं। मनुष्य (आहुतियों द्वारा) ऊपर को वर्षा करते हैं, हम नीचे को। उन्होंने यज्ञ-याग छोड दिये हैं। श्रतः हमारा जीवन संकट मे है। अब जिस रीति से हमारा कल्याण हो यह सोचिए। आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस पर ब्रह्मा ने देवताश्रों से कहा, श्राप डर छोड़ दीजिए । मैं श्रापके कल्यामा का उपाय कहाँगा। तब ब्रह्मा ने एक लाख श्रध्याय का पुस्तक रचा, जिसमें धर्म, अर्थ श्रीर काम का वर्णन था ।... ....इस नीतिशास्त्र को सबसे पूर्व शंकर ने प्रहण किया।....... ब्रह्मा के रचे उस महान शास्त्र का संचेप किया। उसका नाम वैशालाभ था। इसमें दस हजार ऋध्याय थे। उसने उसका संद्वेप पांच हजार श्रध्यायों में कर दिया। बृहस्पति ने उसका भी संचेप कर तीन हजार श्रध्याय रहने दिये शक्र ने एक हजार श्रध्याय कर दिये ।.....इसके पश्चात् देवता लोग विष्णु के पास गये। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होने योग्य हो, उसका आदेश कीजिए । विष्णु ने सोचकर एक मानस-पुत्र उत्पन्न किया, जो तेज से पैदा हुआ था। उसका नाम था विरज। विरज ने पृथ्वी का राज्य पसन्द न किया। उसकी रुचि संन्यास में हुई। उसका पुत्र हुआ कीर्तिमान्। वह भी मनुष्य से बढ़

कर हुआ। उसका पुत्र हुआ कर्दम। उसने महान् नप किया । कईम का पुत्र था अपनंग। वह प्रजाका रच्चक था श्रीर द्राहनीति में कुशल था। श्रनंग का पुत्र था नीतिमान् वह बड़ा राजा हुआ, परन्तु इन्द्रियों को वश में न रख सका ।... ... मृत्यु की पुत्री सुनीथा से उसका पुत्र हुआ वेन। वह अधर्मी था। राग-द्वेष का दास था। ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुश पर मन्त्र पद उसे मार डाला। उसके दाहिने उरु का मन्थन किया तो उससे एक विकृत बौना मनुष्य पैदा हुआ। ... ... फिर उसके दाहिने हाथ को मथा। उससे इन्द्र के सदृश मनुष्य पैदा हुआ। ... ... सारी दण्डनीति उसके आश्रित हुई।... उसे देव-ताओं और ऋषियों ने कहा,... ... मन, कर्म और वाणी से बार बार यह प्रतिज्ञा कर कि मैं भौम ब्रह्म का पालन कहंगा। इस दरहनीति में जो धर्म कहा गया है, उसी का निश्चय से मैं श्राश्रय करूंगा, श्रपनी इच्छा का नहीं। ब्राह्मणों को मैं दण्ड नहीं दूँगा। संसार को संकट (श्रराजकता) से बचाऊँगा ।.....विष्णु, इन्द्र, देव-ताओं श्रीर ऋषियों तथा स्वयं ब्रह्मा ने उसका अभिषेक किया।........ स्वयं सनातन विष्णु ने उसकी यह कह कर प्रतिष्ठा की-हे राजन्, तेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई न करेगा। तब भगवान विष्णु उस मनुष्य में स्वयं

प्रविष्ट हुए।.....इमिलए जगत् उसे प्रणाम करता है। (शान्तिपर्व ४८)।

६७ वें ऋध्याय में भीष्म ऋगजकता को महत्तम ऋनिष्ट बतला कर राजा के लिए कहते हैं—

जो मनुष्य मन से भी उसका बुरा चिन्तन करता है, वह निश्चय दुःख पाता है। मर कर भी नरक को जाता है। राजा का, यह मनुष्य है, ऐसा समक्ष कर आपमान नहीं करना चाहिए। वह वास्तव में एक महान देव है, जिस-ने मनुष्य का रूप धारण दिया है।

उपर के सन्दर्भों में राज्य की उपित्त के सम्बन्ध में महाभारतकालीन आर्थ-नीति हों की कल्पना का उल्लेख है। इस कल्पना के अनुसार आरम्भ में धर्म का राज्य था। समय बीतने पर ज्यों ज्यों लोग पापी होते गये. उन्हें राज्य की आवश्यकता हुई। एक और स्थल पर यह कहकर कि, राष्ट्र का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है राजा का आभिषेक करना, राज्योत्पत्ति-सम्बन्धी उपर्युक्त धारणा को एक और कथानक द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस कथानक में सृष्टि के

१. यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाऽप्यनुचिन्तयेत् । श्रसंशयमिह क्लिष्टः प्रत्यापि नरकं वजेत् ॥ निह जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इह भूमिपः । महती देवता ह्यं पा नरक्षेण तिष्ठति ॥

आरम्भ में धार्मिक अराजकता का उल्लेख न कर मीधा कहा है-

भगजकता से प्रजायें नष्ट हो गही थीं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, ऐसा सुनने में श्राया है। उन्होंने मिलकर आपस में कुछ समभौना किया कि जो वासी का शूर, दराड (प्रवल) पुरुष, पराई स्त्री का जार हमारे समभौते को तोड़ेगा, उसे हम छेक देंगे। यह समभौता सब वर्णी पर लागू होगा। वे कुछ समय इस सममौते पर चलते रहे। अन्त को दुः स्वी होक वे ब्रह्मा के पास गये और कहा, हम बिना राजा के नष्ट हो रहे हैं। हमें राजा दीजिये, जिसकी हम सब मिलकर पूजा करें श्री/ े वह हम सबकी रच्चा करे। ब्रह्मा ने मनुको राजा बनाया। मनु ने पसन्द न किया । उसने कहा-मैं पाप से डरता हूँ।राजा का काम कठिन है। विशेषतया मनुष्यों के राजा का, जो सदा मिध्याच ग्या करते हैं। प्रजाओं ने कह!-आप डरिये नहीं । हम आपको धन देंगे । पश्चश्री का हम अवापको पञ्चांश देंगे अवीर धान अवाद का दशांश ।..... श्रीर जो धर्म प्रजा के लोग करेंगे, उस-का चौथा भाग आपका होगा। (शान्तिपर्व ६६)

उत्तर के उल्लेखों म अराजकता की अवस्था मास्य में मास्य स्याय की प्रवलता और उसकी निवृत्ति के लिए प्रजा के परस्पर सममौते की धारणा कर अन्त में राजा की नियुक्ति किसी दैवशक्ति द्वारा होने का स्पष्ट निर्देश है। पृथु की उत्पक्ति तो हुई ही सीधी देवताओं से हैं। उसका वंश विष्णु से चला है। कुछ पीढ़ियां तो मानस सन्तित द्वारा चलती रही हैं। अन्त में वेन मैथुन-द्वारा उत्पन्न हुआ है। फिर उसके दाहिने हाथ से पृथु प्रकट हुआ है। उसका अभिषेक देवताओं ने किया है। विष्णु ने उसकी अनतिकम्य होने का वर दिया है। इससे भी संतुष्ट न होकर स्वयं विष्णु ने उसके शरीर में प्रवेश किया है।

गनु का उसकी प्रजा के साथ हुआ तो समभौता ही है, पर समभौते का कारण ब्रह्मा का आदेश है। "नर-रूप देवता" की उक्ति इस मनु के अभिषेक के भट पश्चात् आई है। मनु की कथा ६६ वें अध्याय में और नर-रूप देवता की उक्ति इठ वें अध्याय में।

युद्ध के ज्ञेत्र ही में जब कृष्ण ने श्रक्त धारण कर भीष्म पर प्रहार करने से पूर्व उसे दुर्योधन का न्याय-शून्य पज्ञ स्वीकार करने का दोष दिया है तो उमके उत्तर में भीष्म यही तो कहते हैं कि राजा परम देव है, अतः उसका साथ नहीं छाड़ा जा सकता। दुर्योधन को भी भीष्म ने एक स्थान पर कहा है कि श्राप राजा हैं, श्रापको राजाश्रों ही से लड़ना चाहिए।

इन बार्तों से पता लगता है कि राजा की उस समय एक ऋलौकिक सत्ता समभी जाती थी। राजा देव था, मनुष्य नहीं। उसका उत्तराधिकारी, उसका ज्येष्ठ पुत्र, वह किसी कारण से अयोग्य हो तो उससे छोटा लड़का, अथवा राजवंश का कोई और वंशज ही हो सकता था। राजा में प्रजा की अचल आस्था होती थी। दुष्ट राजा की हत्या भी की जा सकती थी, परन्तु इसका अधिकार ऋषियों को था। वे अपने कुशास्त्र द्वारा, जो उनके नप और सरल, सांसारिक वैभव से रहित, जीवन का उपलच्चण था, राजा को राज्यच्युत कर सकते थे। इन ऋषियों पर उसका राज्य नहीं होता था। शाह्मणों को दण्ड देने का उसे अधिकार ही न था।

इस नर-रूप देव पर भी एक तो इन ऋषियों ही का अंकुश था, दूसरे अभिषेक के समय उसे प्रतिक्का करनी होती थी कि वह प्रजा-रूप ब्रह्म का पालन करेगा। वह तीसरे राज-काज में स्वतन्त्र न होता था, किन्तु राजनियम उसके लिए पूर्व से निश्चित था। दण्डनीति उतनी ही "देवत"—Divine—समभी जाती थी जितना स्वयं राजा। राजा का हनन ऋषि लोग कर सकते थे. परन्तु दण्डनीति का वध वे भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार नियन्त्रण राजा से भी ऊपर था। वह शाश्वत धर्म था। दूसरे देशों के राज-देवता-वाद से भारतवर्ष के राज-देवता-वाद में यही विशेषता थी। प्रजा का शासन देव-निर्मित नीति-शास्त्र-द्वारा ही होता था। राजा उसके अनुकूछ ही शासन करता था और ब्राह्मण जो स्वेच्छापूर्वक त्रपोमय, विद्याद्यमनियों का-सा जीवन व्यतीत करते थे राजा

के ऊपर होते थे। इन विशेषता श्रों के साथ महाभारत-काल में राज-देवता-वाद का सिद्धान्त प्रचलित था।

राजा की सहायता के लिये दो सभायें थीं। एक सभा में चार ब्राह्मण, अठारह चित्रय, इकीस वैश्य, तीन शुद्ध तथा पचास वर्ष का एक सूत. सब मिलकर सैंतालीस मभ्य होते थे। इन्हें अमास्य कहते थे। मन्त्री आठ होते थे, जिनसे मिलकर राजा राजकार्यों में परामर्श करता था। टीकाकारों ने अमास्य और मन्त्री पर्याय माने हैं परन्तु शान्तिपर्व ८४,७-११ रें इन दोनों की परिगण्ना अलग अलग हुई है। अमासों की संख्या सैंतालीस और मन्त्रियों की आठ कहो है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के पढ़ने से पता लगता है कि कौटिल्य के समय में अमास्य सब राजपुरुपों की संज्ञा थी। इन्हीं में से गूढ़ पुरुष, सचिव तथा मन्त्री आदि बनाये जाते थे?। महाभारत में भी यह लिख

कौटिल्य प्रका० ४. ग्रामात्योत्पत्तिः।

२. श्रमात्याः सर्व एवेते कार्याः स्युर्नतु मन्त्रिणः।

१. वद्यामि तु यथाऽमात्यान् यादृशाश्च किरुष्यमि ।
चतुरो ब्राह्मणान् वैद्यान् प्रगल्भान् स्नातकान् शुचीन् ।
चित्रयान् दश चाष्टौ च बिलनः शस्त्रपाणिनः ॥
वैश्यान् विरोन सम्पन्नान् एकविंश्यति संख्यया ।
न्रींश्च श्द्रान् विनीःताश्च शुचीन् कर्मणि पूर्वके ।
न्राष्ट्राभिश्च गुणैर्युक्तं स्तं पौराणिकं तथा ।
पञ्चाशद्दर्षवयसं प्रगल्भमनस्यकम् ॥ ६-६ ॥
न्रष्टाना मन्त्रिणा मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत् । ११

कर कि कर्मचारी को योग्यता के अनुसार काम देना चाहिए, कहा है—क्या राजभकत, उपधाओं से रहित, कुनागत श्रेष्ठ अमात्यों को श्रेष्ठ कर्म मं लगाते हो ? (सभापर्व ४,४३-४४) आगो फिर कहा है—कहीं तेरे अमात्य धनवान और निर्धन के पैदा किये अर्थ पर लोभ के मारे विपरीत दृष्टि तो नहीं करते ? (सभा ४,१०६) इससे ज्ञात होता है कि अमात्य उत्तम कर्मचारी ही हैं।

महाभारत में मिन्त्रयों की संख्या एक स्थल पर तीन (शान्ति॰ ८३,४७)३ तथा एक और स्थल पर (शान्ति॰ ८२, २२)३ पांच कही है। प्रतीत यह होता है कि मन्त्री आवश्य-कतानुसार घटाये बढ़ाये जा सकते थे। महभारत के युद्ध के पश्चात् राज-पर्दों का बटवारा इस प्रकार हुआ— युवराज भीम बने, मन्त्री विदुर, आय-व्यय तथा कुताकृत के

सर्वोपधाशृत्यान् ( स्रम.त्यान् ) मन्त्रिणः कुर्यात् । प्रव् ६ । शुद्धाः मात्यवर्गो गूदपुरुषानुत्पादयेत् । उपधाभिः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम् । प्र० ७. गूदपुरुषोत्पत्तिः ।

- १. ब्रमात्या तुपधातीतान् पितृरै नामहान् श्रचीन् ॥ सभा० ५, ४३ श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कन्चित्व नियोजयास कर्मस् ॥ ४४ ॥
- २. उत्पन्नान् किन्चिदाढ्यस्य दिग्द्रस्य च भारत । स्रर्थान् न मिथ्या पश्यन्ति तवामारः हृता धनैः॥

सभा० ५, १०६

- ३. मन्त्रिणः प्रकृतिजाः स्युम्ब्यवराः महदीप्सवः । शा० ८३, ४७
- ४. पञ्चोपघाव्यतीताश्च कुर्योद्वाजार्थकारिगाः। गा० ८३, २२

निरीचक संजय, सेना की गणना तथा भत्ते और वेतन के अध्यक्त नकुल, पर-राष्ट्र-मन्त्री अर्जुन, पुरोहित धौम्य, राजा के नित्य समीप-वर्ती र चक सहदेव । युयुत्सु को विदुर और मंजय के साथ मिलकर पौरों और जानपदों के सभी कार्य सदा राजा से निवेदन करने तथा वे कार्य कराने पर नियुक्त किया गया। (शान्तिपर्व ४०,६-१६)

श्रमात्यसभा का शब्दार्थ प्रिवी कौंसिल भी किया जा सकता है। इसकी उपर्युक्त रचना से, जिममें प्रजा के सभी वर्गों के मनुष्य सिम्मिटित होते थे, यह श्रनुमान करना किंठन नहीं है कि वर्तमान प्रिवी कौंसिल की तरह इससे जनता में न्याय करने का काम भी टिया जाता हो। श्रमात्य का श्रथ है, घर का। यही प्रिवी का श्रथ है। इस सभा में वैश्यों की सब से श्रधिक संख्या है। फिर चित्रयों की संख्या है। इसके पश्चात् ब्राह्मणों की। शूद्र और सूत सबसे कम हैं। वर्णों का यही श्रमुपात जनता में होता है। इस प्रकार यह सभा जनता की वास्तव में प्रतिनिधि थी। इसमें से ज्यूरी श्रच्छी तरह बनाई जा सकती थी।

शान्तिपर्व के द्व वें ऋध्याय के ऋारम्भ मे सभासद्, सहाय तथा परिच्छद, इन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है।

१. शाक्तिपर्व के ८१ वें अध्याय में सेनापति के अप्रतिरिक्त प्रतिहारी और शिरोरस इन दो उच्च अधिकारियों का नाम आया है। सहदेव संभवत: इसी पद पाया।

परन्तु इन संज्ञाओं की व्याख्या नहीं नहीं की गई। किसी श्रौर प्रसंग से श्रथीपत्ति श्रादि द्वारा भी यह पता नहीं लग सका कि इन संज्ञाश्रों का श्रीभिष्ठाय क्या है ?

प्रत्येक मन्त्री की सम्मति का महत्त्व बगबर था। लिखा है--

यदि एक और गण (बहुपत्त) में चुनाव हो तो गण (बहुपत्त) को छोड़ कर एक का प्रहण न करे। परन्तु यदि एक मित गण से श्रेष्ठ हो तो गण को छोड़ दे। ( शान्ति-पर्व ८३, १२)

दूसरे शब्दों में राजा को मन्त्रियों के बहुपत्त को निगकुत (Vito) कर देने का भी अधिकार था। यही बात कौटिल्य म भी आई है—

जो सम्मति बहुपत्त की हो श्रथवा जिससे काम सिद्ध होता हो, वहं करे। र

इन श्रमात्यों तथा मन्त्रियों की नियुक्ति संभवत: खयं राजा करता था। इनकी गुणावली तो दी गई है, नियुक्ति या चुनाव के कोई विशेष नियम नहीं दिये गये। भीमादि की नियुक्ति

नैकिमच्छेद्गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतरप्रहः।
 यस्त्वेको बहुभिः श्रेयान् कामं तेन गणं त्येजत्।

शा॰ =३,।१२

२. तत्र यद् भूयिष्ठाः कार्य्यसिद्धिकरं वा ब्रूयुस्तत् कुर्यात् । कौटिल्य॰ प्र॰ ११. मन्त्राधिकार ।

युवराजादि पदों पर महाराज युधिष्ठिर स्वयं करते हैं, श्रीर वह पौर जानपदों को छुट्टी देकर। एक स्थल पर यह उक्षेख अवश्य पाया जाता है कि राजा मन्त्री उनको बनाये जो पौरों और जानपदों के धर्म-पूर्वक विश्वासपात्र हों। (शान्तिपर्व द ३,४६) "धर्मतः" का अर्थ है, राजनियमद्वारा। संभव है, मन्त्री की नियुक्ति के समय उसे पौर जानपदों के सम्मुख शपथ दी जाती हो और जनता का मत उसकी नियुक्ति में प्रहण करना आवश्यक हो। "धर्मतः विश्वस्त" का शास्त्रीय अर्थ "किसी वैध रीति से विश्वस्त" हो ही सकता है।

लोकमत को श्रपने साथ रखने का वड़ा साधन पौर जानपद थे। पौर पुर श्रथात् राजधानी के रहनेवाले हैं श्रौर जानपद जनपद के। जनपद में उपनगरों तथा प्रामों श्रौर प्रान्तों—श्रटवी-प्रामों—का समावेश था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर भीष्मपितामह से शान्तिपर्व-वार्णित श्रनेक विषयों का उपदेश प्रहण कर पाण्डव हिल्तिनापुर में गये तो पौर जानपदों का आमन्त्रण हुआ। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से पूर्व दुर्योधन के सखा एक ब्राह्मणवेशधारी चार्वाक ने पाण्डवों के दोष बता कर कहा कि ये राज्य के योग्य नहीं ब्राह्मणादिकों ने सट उसका खंडन कर कहा कि यह हमारा प्रतिनिधि

१. शान्तिपर्व ४०, ६-१६

२. पौरजानपदा यश्मिन् विश्रासं धर्मतो गता: ॥ शा॰ ८३,४६

नहीं । उन्होंने उसे ब्रह्मतेज से वहीं भस्मसात् श्रर्थात् निष्प्रभ कर दिया । (शान्तिपर्व ३७, ६-३७)

इस घटना के पन्द्रह वर्ष पश्चात् धृतराष्ट्र वान प्रस्थ लेने लगे हैं तो फिर पौर जानपद बुलाये गये हैं। श्रौर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को श्रपना न्यास-धूत कह कर उसे उन पौर जान-पदों के ही समर्पण किया है। (श्राश्रमवासिक० ६,१३)१ इन पौर जानपदों में ब्राह्मण, स्निय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लोग सम्मिलित हैं। (श्राश्रमवासिक० ८,११)२

पौर जानपद हमारी सम्मति में पौरों तथा जानपदों की पद्धायत है राष्ट्र-सम्बन्धी महान् श्रवसरों पर इनका निमन्त्रण होता था। रामायण में इनके श्रापस में परामर्श करने का भी उल्लेख है, श्रीर वह भी किसी छोटे मोटे विषय पर नहीं, रामचन्द्र के युवराज बनाये या न बनाये जाने पर। प्रतीत यह होता है कि इस प्रकार का परामर्श कर यह सर्वसाधारण की

१. एष न्यासो मया दत्तः सर्वेषा वो युधिष्ठिरः। श्राश्रमवासिक पर्व ६, १३

२. ततः प्रतीतमनसो ब्राह्मणाः कुरुजाङ्गलाः । च्रित्रयाश्चैव वैश्याश्च शृद्धाश्चैव समाययः ॥ ग्राश्रमवासिक पर्वे ⊏, ११ समवेनाश्च तान् सर्वान् पौरान् जानपदास्तथा ॥ १३ ॥

३. समेत्य मन्त्रयित्वा तु समता गतबुद्धयः । श्रयोध्याकारण्ड ११, १६

पक्चायत अपने निर्णय के प्रकाशनार्थ अपने में से एक या अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देती थी, जो राजा के समज्ञ अपना मत रखते थे। युधिष्ठिर के सामने जब वह चार्वाक अपनी विमति प्रकाशित करने लगा तो उसने यही कहा कि जो सम्मति मैं प्रकट करने लगा हूँ, वह इन ब्राह्मणों की है, और इसके कथन वा भार इन्होंने मुक्त पर डाला है। १ (शान्तिपर्व ३७. २६)

पौर जानपरों की इस पंचायत की संख्या नियत हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। संभवतः सभी वयः प्र पुरुष इस प्रख्वायत में अपना मत प्रकाशित करने के अधिकारी थे। स्मत वहीं प्रहण किया जाता था जो सर्व-सम्मत हो।

राष्ट्र का विभाग प्रामों में किया जाता था। प्रत्येक प्राम का एक प्रामाधिपति, उस पर दस प्रामों का दशप्रामपति, उस पर बीस, उस पर तीस, उस पर सौ और उस पर हजार प्रामों का अधिपति होता था। प्रामाधिपति या प्रामिक अपने प्राम के मामले दशाधिपति के पास ले जाता, दशाधिपति विंशतिपाल के पास और वह शतपाल के पास। शतपाल जनपद के सम्मुख इन मामलों को सुनता था। दूसरे

१. जभे शहुद्विजाः सर्वे समारोप्य वचो मयि । शा० ३७, २६

२. ततः प्रकृतयः सर्वाः पौरा जानपदास्तथा । शान्ति । ३७, ६.

३. समेत्य मन्त्रयित्वा तु समता गतबुद्धयः ॥

रामायण, श्रयोध्याकाएड ११, १६

शब्दों मे सौ प्रामों की एक संयुक्त पंचायत होती थी, जो प्रामों के शासन में महत्व-पूर्ण भाग लेती थी। (शान्ति० ८७,३-४)

प्राप्त के सभी भोज्य पदार्थ प्राप्तिक को मिलते थे। दशपाल और विंशतिपाल भी यही भोज्य पदार्थ पाते थे। शतपाल को एक उत्तम प्राप्त का स्वत्व प्राप्त होता था। सहस्र-पित का एक शालानगर पर स्वत्व रहता था। श्रर्थात् वह उसकी आय का मालिक समभा जाता था। राष्ट्रीय नाम का अधिकारी उसके साथ इस भोग में सिम्मलित होता था। प्रत्येक (शाला) नगर में एक सिचव होता था। वह "सभासदों" के ऊपर होता था। ये सभासद् क्या थे? जानपद ही थे या कुछ और? इसका निर्णय करना कित है। लिखा है, मिन्त्रयों के साथ परामर्श कर राजा उस परामर्श को राष्ट्र में भेज दे और राष्ट्रीय को दिखाये। (शान्ति० ८४,१२) राष्ट्र तो जनपद का दूसरा. नाम है (शान्ति०

शा० ८७, ३.४

२. ततः संम्रोषयेद् राष्ट्रो राष्ट्रीयाय च दर्शयेत् । श्वान्ति० ८४,१२

श. मामंस्याधिपतिः कार्यो दशमामपातस्तथा ।
विरातित्रिंशतीशं च सहस्त्रस्य च कारयेत् ।।
मामे यान् मामदोषांश्च मामिकः प्रतिभावयेत् ।
तानाचचीत दशिनं दशिको विशानं पुनः ।।
विशाधिपस्तु तत्सर्वे वृत्तं जानपदे जने ।
मामागां शतपालाय सर्वमेव निवेदयेत् ॥

८७,१)१ राष्ट्रीय उसमें का कोई श्राधिकारी है। (८४,१२) समय है, वही सचिव हो।

सभापर्व के किच्चद्ध्याय में प्रत्येक प्राप्त में पांच कर्मचारी नियुक्त करने का उल्लेख है। (सभा० ४,८०) टीकाकार ने इन पांच की गणाना इस प्रकार की है:—प्रशास्ता, समाहत्ता, संविधाता, लेखक, साची। समाहती छोगों से कर इकद्ठा करने वाला है। संविधाता प्रजा श्रीर समाहत्ती की एकवाक्यता करने वाला है। लेखकों श्रीर गणाकों का वर्णन अन्यन्न भी हुआ है। वे पूर्वाह्न में लेखे जोखे बना कर पेश करते थे। [सभा० ६, ७२] ४

पर राष्ट्र के श्रठारह और श्रपने राष्ट्र के पन्द्रह तीर्थ कहे हैं। लिखा है, इनमें से प्रत्येक पर तीन तीन "चार" अथीत् डिटेक्टिव नियुक्त रहने चाहिएँ। टीकाकार ने परराष्ट्र के मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, श्रन्तर्वेशक, कारागृह का अधिकारी, द्रव्यसंचयकृत [कोषाध्यत्त], व्ययाधिकारी,

राष्ट्रगुतिञ्च ते सम्यग्राष्ट्रस्यैव तु संग्रहम् । शान्ति ० ८७, २ ग्रामस्याधिपतिः कार्यो दशग्रामपतिस्तथा । विशतित्रिशंनीशञ्च सहस्रम्य च कारयेत् ॥

२ देखो पृष्ट १६२ पाढ टिप्पणी २

३. कच्चित् शूराः कृतप्रज्ञाः पञ्च पञ्च स्वनुष्टिताः । चोमं कुर्वाति संहत्य राजन् जनपदे तव ।। समा० ५, ८०

४. किच्चिच्चायव्यये युक्ता सर्वे गणकलेखकाः ।
 अनुतिष्ठन्ति पूर्वाह्यो नित्यमायव्ययं तव ॥ सभा० ५,७२

प्रदेष्टा, नगराध्यत्त, कार्यनिर्मागकृत्, धर्माध्यत्त, सभाध्यत्त दण्डपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रान्तपाल, चटवीपाल, ये चठारह तीर्थ बताये हैं। चपने राष्ट्र में पूर्व के तीन ऋधिकारी जासूसी से मुक्त हैं।

राज्य पर राष्ट्र को किन किन बातों का उत्तर-दातृत्व था, इसका झान उक्त कि इदध्याय मे विशेषतया और महाभारत के अन्य स्थलों से साधारणतया प्राप्त हो जाता है। राजा का एक काम 'कारणिकों' अर्थात् आचार्यों की नियुक्ति था। १ (सभा० ४.३३) इनका काम यह था कि सर्वसाधारण के छड़कों को शिचा दें। राजकुमार भी सर्वसाधारण के साथ ही शिचा पाते थे। जशसन्ध से श्रीकृष्ण ने वहा ही तो था कि स्नातक ब्राह्मण, चत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों के होते हैं। दुपद और द्रोण ने इक्ट्ठी शिचा पाई थी।

द्रौपदी को ब्रह्मवादिनी कहा है। इससे प्रतीत होता है कि स्वियां भी उन दिनों सुशिक्तिता होती थीं। शकुन्तला के दुष्यन्त की सभा में दिये गये भाषण से ज्ञात होता है कि कुमारियां पूर्ण स्वतन्त्रता के वातावरण में शिक्ता पाती थीं। विगट ने अपनी पुत्री को गीत श्रौर नृत्य की शिक्ता दिलाई थी। ये संकेत उस समय की शिक्ता-पद्धति पर महत्त्व-पूर्ण प्रकाश डालते हैं।

१. किन्वत् कारियाका धर्मे सर्वशाम्त्रेषु कोविदाः ॥ ३३ ॥ कारयन्ति कुमाराश्च योधमुख्यांश्च मर्वशः ॥ ३४ ॥ सभा० ५ ॥

२. पतिवता महाभागा सततं ब्रह्मचादिनी । विराद० १,२

देश की रच्चा करना तो राजा का कर्तवा था ही। दुर्गी श्रीर नगरों में युद्ध की सभी सामग्री रहती थी। श्रपने नथा पराये राष्ट्र को चरों से व्याप्त रखने तथा काल के औचित्य का विचार कर मन्धि, विग्रह, यान, श्रासन श्रादि के श्रनुष्ठान के सम्बन्ध में स्थान स्थान पर सविस्तार उपदेश श्रीर व्याख्यान मंसलते हैं। तत्कालीन नीति का परराष्ट्रविभाग बहुत उन्नतथा।

पुरोहित यज्ञों श्रीर संस्कारों के श्रातिरिक्त उयोतिष्-शास्त्र का जाननेवाला होता था । श्राधिदैविक ईातियों यथा श्रातिवर्षा, श्रातिहिम-पात इत्यादि का प्रतिकार करना भी उसका कर्तव्य था। १ (सभाव ४,४१-४२)

कर्मचारियों का वेतन और भत्ता समय पर मिल जाय, इसमें राजा सावधान रहता था। युद्ध में जाते हुए सैनिकों को वेतन और राज्ञन अगाऊ दे दिये जाते थे। राजकाज में प्राणान्त अथवा किसी और आपद् को प्राप्त हुए राज्य-कर्म-चारी के परिवार का भरण-पोषण राज्य की ओर से होता था। २ (४ = ४४) इस बात का ध्य'न रखा जाता था कि रषष्ट्र

हुनञ्च होष्यमाणञ्च काले वेदयंत उदा ।
 कच्चिदङ्गेषु निष्णातो ज्योतिषः प्रतिपादकः ॥
 उत्पातेषु हि सर्वेषु दैवज्ञः कुशलस्तव ॥ सभा० ५,४१-५२

किचिद् बलस्य भक्तञ्च वेतनञ्च यथोचितम् ।
 संप्राप्तकालं द।त्रव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ सभा० ५,४८ किचिद्दारान् मनुष्याणा तवाथें मृत्युमीयुषाम् ।
 व्यसनं चाष्युपेताना विभूषि भरत्रषेम ॥ सभा० ५,५४

का व्यय आय का आधा या तीन चौथाई हो। शेष आकरिमक आवश्यकताओं के लिए सुरचित रहे। १ (४८,७०) संकट एड़ने पर राज्य प्रजा से ऋएा भी ले सकता था। इसके लिए पौर जान-पदों के सम्मेलनों में राजा को प्रजा का मत अपनी और आक-र्षित करना होता था। शान्तिपर्व ८७,२४-३३ में इसका एक सुन्दर चित्र विद्यमान है। वहां राजा के एक ऐसे अवसर पर अत्यन्त प्रभावशाली भाषण का नमूना भी दिया गया है।

कृषि, वाणिज्य श्रीर शिल्प राष्ट्र की समृद्धि का श्राधार सममे जाते थे। राज्य की श्रीर से तड़ाग खोदे जाते थे। भूमिसेचन के कृक्षिम साधन बनाना श्रीर उनसे व्यवस्थापूर्वक प्रत्येक चेत्र को पानी पहुँचाना राजा का कर्तव्य था। एक प्रतिशतक या इसके लगभग वृद्धि पर बीज श्रादि का ऋण कर्षकों को मिल सकता था। दिसमा ५ ५००-५८ शिल्पियों को चार मास की शिल्प-सामग्री राजकोष से दी जाती थी।

१. कचिद्यस्यार्धेन च भीगेन वा पुनः।

णद्भागीस्त्रभिर्वापि व्ययः संशोध्यते तव ॥ सभा० ५,७०

२. किच्छाण्ष्ट तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च।
भागशो विनिविद्यानि न कृषिदेंशमातृका।। सभा॰ ५,७७
किच्चित्र बीजं भक्तञ्च कर्षकस्यावसीदित।
पादिकच शतं बृद्ध्या ददास्यृगामनुग्रहम्।। ७८॥

संकट में पड़े शिल्पियों को धनधान्य की सहायता मिलती थी।१ [सभा० ४,११८, ७१]

अंधों,गुंगों, लंगड़ों, श्रपाहजों, अनाथों तथा संन्यासियों का पालन राज्य करता थार। [सभा० ४. १२४] ये राजा की श्रपनी सन्तान थे। बिना कारण भिन्ना-वृत्ति का निषेध था। [शान्तिपर्व ८८,२४]

श्रमि, हिंस्न पशु, रोग तथा गत्तस श्रादि से रज्ञा करने का उत्तरदातृत्व भी राजा पर था। अकुशल वैद्य राज्य की श्रोर से नियत किये जाते थे। [१२३,६०] मद्यागारों, वेश्याश्रों तथा नटों पर राजा का कड़ा नियन्त्रण था। अ[शान्ति० ८८,१४]

१. द्रव्योपकरणं किञ्चित् सर्वदा सर्वशिल्पिनाम्। चातुर्मास्यावरं सम्यङ् नियतं सम्प्रयच्छिति। सभा०५, ११८ किच्चित्र ज्ञातीन् गुरून् षृद्धान् निर्णजः शिल्पिनः श्रितान्। श्रिभिच्णमनुष्रकृषासि धनधान्येन दुर्गतान् । सभा०५, ७१

२. कश्चिदन्धांश्च मूकांश्च पगृन् व्यंगानबान्धवान् । पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रवजितानपि ॥ सभा०५, १२४

३. कचिदमिभयाच्चैव सर्वे कालभयात्तथा ।

रोगरत्तोभयाच्चैव राष्ट्रं स्वं परिरत्त्ति ॥ सभाव ४, १२३
कचिद् वैद्याश्च चिकित्सायामष्टाङ्काया विशारदाः ॥ ६० ॥

४. पानागारिनवेशाश्च वेश्याः पापिश्वक्रस्तथा ।
कुशीलवाः सिकतवा ये चान्ये केचिदोद्दशाः ।
नियम्याः सर्व एवैते ये राष्ट्रस्योपघातकाः ॥ शान्ति ० ८८ १४

बलवान् के हाथों निर्वल की रक्ता और न्याय, ये दोनों राजा के पिवल कर्तव्य थे। लाल वस्त्र पिहने सिपाही और पहरेदार बलात्कारियों पर यमस्वरूप बने खड़े गहते थे। श्रर्थी और प्रत्यर्थी दोनों की बात सुन निर्णय किया जाता था। घूस लेकर श्रान्याय न हो, इसका ध्यान रखा जाता था। (सभा० ४,६१,६७)

ये थे सारे व्यय के विभाग। आय करों से प्राप्त होती थी। भूमि की उपज का दशांश श्रीर पशुश्रों का पश्चांश देने की प्रतिज्ञा मनु के कथानक में उपर आ चुकी है। अन्यत्त [शान्ति० ७१,१०] र कहा है, राजा 'बलिपष्ठ' छ। टीकाकार बलिपष्ठ का श्रर्थ धान्य श्रादि का पष्ठ लेते हैं। वहीं श्रपराधियों का दण्ड भी श्राय का स्रोत कहा गया है। विणाजों को 'शुल्क" देना होता था। उसकी मात्रा नहीं दी गई। 'बलिष्ठ' शुल्क का विशेषण होने से सम्भवतः इसी शुल्क का सूचक हो। इनके श्रतिरिक्त खनिज द्रव्य भी श्राय के साधन थे। श्राकरों श्रथीत् खानों पर श्रमात्य रखने का

१. कचित्र लोभान् मोहाद्वा मानाद्वापि विशापते । ऋर्थिप्रत्युर्थिनैः माप्तान् न पश्यांस कथञ्चन ॥ ६१ ॥ किच्चिद्रक्ताम्बरधराः खद्गहस्ताः खलङ्कृताः ॥ ८७ ॥

विलष्ठेन शुल्केन द्र्यंडेनाथापराधिनाम् ।
 शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम् ॥

बिधान पाया जाता है। इस सामान्य सिद्धान्त पर बहुत बक दिया गया है कि कर लेने में लोम से काम न लेना बाहिए। प्रजायें गायें हैं और राजा बज़ड़ा। वह दूध पीते पीते कहीं गायों के स्तनों को न काट दे। कर आय के अनुपात से लिया जाता था। विक्रय, क्रय, खाना, पहनना, आदि सबको ध्यान में रख कर कर लगाते थे। एक स्थान पर यह विधान भी मिलता है कि यदि कर की अधिकता के कारण प्रजा का निर्वाह न होता हो तो कर छोड़ दे।

खानें, लवण, नावें, हाथी, ग्रुल क—इनका प्रबन्ध राज्य की खोर से होता था। इन पर न्यय भी पंड़ता होगा। किसी किसी मद से आय भी होती होगी। इस आय-न्यय की माला तथा प्रकार नहीं दिये गये। अटवीपाल मुख्याधिकारियों में था। इससे पता लगता है कि जङ्गल राजा के अधिकार में थे। कुछ तो न्यापार; का मार्ग निर्वाध रखने के लिए इनका शासन करना पड़ता था और कुछ बनवासियों के सुभीते, के लिए प्रबन्ध की आवश्यकता होती होगी। इसके अतिरिक्त वनों से राज्य की आय भी होती हो, यह भी संभव है। लकड़ी तथा पशु दोनों आय के साधन हो सकते हैं।

महाभारत की राजनीति में राजा के वैयक्तिक आचार पर बढ़ा बळ दिया गया है। उसकी सारी दिनचर्या निश्चित कर दी गई है निम्नलिखित दोषों से बचने का विशेष उपदेश है, क्योंकि इनसे राज्य समूल नष्ट हो जाता है—नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों का सत्संग न करना, आलस्य, चित्त का वित्तेष, ये दोष वैयक्तिक हैं। गष्ट्र-सम्बन्धी दोष भी गिनाये गये हैं—विचार्य विषयों का अकेले निर्णय करना, अज्ञानियों के साथ परामर्श, निश्चय कर उन्हें क्रिया में परिण्यत न करना, मन्त्र की रह्या न करना, मंगल का अप्रयोग, सब ओर से विसव।

ं व्यसनी श्रथात् मद्य, दूत, व्यभिचाः आदि में श्रासक राजा को बलहीन समक्त शत्रु के श्राक्रमण् का सरलतम श्राखेट माना है।

इन संकेतों से यह स्पष्ट है कि उस समय का राष्ट्र-सम्बन्धी विचार बहुत उन्नत था। धृतराष्ट्र श्रपने वनवास से पूर्व के उपदेश में बहत्तर गणों का वर्णन करते हैं, जिनमें मन्त्री ही मुख्य हैं। अर्थात् उनमें कोई वंशागत एकगट् राजा नहीं। युधिष्ठिर ने ऐसे गणों को भी अपने साम्राज्य में स्थान दिया। अपनी राज्य प्रणाली को निश्चित करने का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं था। वह साम्राज्य में संयुक्त ज्यापार तथा श्रावागमन आदि के नियमों की एकता स्थापित करने तथा भारत के शत्रुश्चों के विरोध में सम्पूर्ण भारत को एक प्रबल शिक्त बनाने के लिए ही सम्मिलित होता अथवा किया जाता था।

## सौभनगरकी लड़ाई

जहां श्राजकल अलवर है, वहां पुराने समय में शाल्वपुर नाम कानगर था। उसके चार्गे ऋगेर का गष्ट्र, जिसकी वह राजधानी था, मार्त्तिकावत या मृत्तिकावित कहलाता था। मार्त्तिकावत के राजा का नाम शास्त्र था। उसने युधिष्ठिर के राजसूय में शिशुपाल के वध का ममाचार सुना तो मत्ट आपेसे बाहर हो गया। श्रभी श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ ही में थे कि शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी और श्रीकृष्ण को युद्ध का अ।ह्व।न देने लगा। द्वारका की ग्चनाका संचिप्त वर्णन हम किसी पूर्व अध्याय में कर अप्ये हैं उसे बनाया ही जगसन्ध के अप्राक्रमणों को लद्द्य में रख कर गया था। द्वारका एक सुदृढ़ दुर्ग सी शी। उसके चारों श्रोर द्वार थे। उन पर योद्धाओं की चौकियां थीं। यन्त्र रखे थे। सुरंङ्गों की सुरचा का प्रवन्ध था। सब श्रीर मोर्चे लगे हुए थे। श्रद्धालिकाश्रों पर गोले रखे रहते थे। लड़ाई का सामान स्थान स्थान पर विद्यमान था। असव श्रोर बुर्ज थे।

वन० १५, ५

पुरी समन्ताद्विहिता सपताका सतोरणा । सचका सहुडा चैव सयन्त्रखनका तथा ॥

बीच का बुर्ज ऊंचा था। वहां खड़े हुए पहरेदारों ने खबर दी कि रात्रु आ रहा है। सारे राष्ट्र में आज्ञा हो गई कि सुरापान निषद्ध है। युद्ध के समय मद्यपान की मनाही का यह अत्यन्त प्राचीन उदाहरण है। पुल तोड़ दिये गये। नौकाओं का आना-जाना बन्द हो गया। परिखाओं में सीखें डालं दी गई। कूओं आदि की भी यही अवस्था की गई। नगर के चःरों ओर एक कोस की दूरी तक भूमि पर कांटे डाल दिये गये। और यह आज्ञा निकल गई कि बिना सुद्रा (पास्पोर्ट) के कोई आ जा न सकेगा।

१. आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति वै ॥ वन० १५, १२ यही श्राज्ञा फिर मौसलपर्धं के १ म अध्याय में मिलती है —

श्राघोषयश्च नगरे वचनादाहकस्यते ।
जनादैनस्य रामस्य बभ्रोश्चैव महात्मनः !! ८॥
श्रद्य प्रभृांत सर्वेषु वृष्ण्यन्धककुलेध्विह ।
सुरासवो न कर्तव्यः सर्वैर्नगरवासिभिः !! २६॥
यश्च नो विदितं कुर्यात् पेयं कश्चित्ररः कचित् ।
जीवन् स शूलमारोहेत् स्वय कृत्वा सवान्धवः !! ३०॥
ततो राजभयात् सर्वे नियमं निकरे तदा ।
नरा शासनमाज्ञाय रामस्याक्लिष्टकमंग्यः !! ३१॥

यह दूसरे शब्दों में ऊपर लिखे सुरापाननिषेध का विस्तार है। वहा केवल युद्ध के समय के लिए निषेध किया था यहां सदा के लिए कर दिया है।

२. न चामुद्रोऽभिनिर्याति न चामुद्रः प्रवेश्यते ॥ १६ ॥

सेना लड़ने के लिए तैयार थी। समकी बेतन मिल चुका था और वह खरे सोने के सिक्कों में 19 सम युद्ध के अनुभवी थे। तात्कालिक भरती का यादवों में रिवाज न था। शखास्त्र से छैस होकर सब छड़ने को तैयार हो गये।

शाल्य का सब से बड़ा बल एक उड़ता हुन्ना नगर था। रमशःनों श्रीर देवालयों को छोड़ कर एसने द्वारका के बाहर डेरा लगाया। श्रपने विमान के साथ वह नगरी के चारों श्रोर घूमा।

यादव वीर उद्यत ही थे। सबसे पूर्व सांब की शालव के सेनापित ने मवृद्धि से लड़ाई हुई। सांब ने इसे रणा नेत्र में ही भगा दिया। वेगवान् ने उसका स्थान लिया, परन्तु वह मारा गया। विविन्ध्य चारुदेष्ण से भिड़ा, परन्तु प्रदान के बाण ने उसे प्रध्वी पर चित लिटा दिया। अब शालव ने स्वयं आक्रमण किया। प्रदान और शालव दोनों वीर थे। दोनों ने युद्ध-विद्या के जौहर दिखाये। पहले शालव को और फिर प्रदानन को मूर्छा हुई। प्रदानन का सारिथ दारुकि था। वह रथ को रणचेत्र से निकाल एक ओर ले गया। इतने में प्रदानन सचेत हुआ तो उसने दारुकि को मिड़का कि 'यह क्या भीरुओं का कार्य किया ? वह

१. न कुप्यवेतनी कश्चित्रचातिकान्तवेतनी।
नानुग्रहभृतः कश्चित्र चाष्ट्रष्याक्रमः ॥ २०॥
२. कामगेन ससीभेन शाहवः पुनस्यागमत्॥ १६,२७॥

वृद्धि-कुल में पैदा ही नहीं हुआ जो युद्ध में पीठ दिखाये.
या गिरे हुए पर और "मैं तेरा हूँ " ऐसा कहने वाले पर
वार करे, स्त्री, बालक और वृद्ध पर आक्रमण करे, या भागे
हुए अथवा जिस शत्रु का शस्त्र दूट गया हो, उस पर हमला
करें । व्हारुकि ने उसे फिर रणचेस्न में पहुँचा दिया। इस
वार का युद्ध और भी बल-पराक्रम-पूर्वक हुआ। शाल्व
को अधिक चोटें आई और वह मूर्च्छित हो गया। प्रशुक्न
उसका वध ही करने लगा था कि उसने घेरा उठा लिया और
द्वारका से चला गया।

श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ से लीटे तो द्वारका में युद्ध के अवशेष अभी विद्यमान थे। पृछने पर पना लगा कि यह शाल्व की कर्तृत हैं। इन्होंने, सेना लेकर मार्तिकावत पर धावा बोल दिया। वहां जाकर ज्ञात हुआ कि शाल्व अपने सौभ विमान के साथ समुद्र गया हुआ है। इन्हें लड़ना ही उसी से था। इन्होंने सीधा समुद्र का गस्ता लिया। इन्हों घाटा यह था कि वह विमान पर था और ये नीचे धरती पर। पहले तो इन्हें शस्त्र वहां तक पहुँचाने में कठिनाई

१. न स वृष्णिकुले जातो यो वै त्यजित सगरम्।
यो सा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम् ॥ १७,३३ ॥
तथा स्त्रियं च यो हन्ति बालं वृद्धं तथैव च ।
विरथ विप्रकीर्णञ्ज भग्नशस्त्रायुषं तथा ॥ १४ ॥
२. व्यपायत् सबलस्तुर्णं प्रद्य प्रशरणीडतः ॥ २६ ॥

हुई, परन्तु फिर इन्होंने इसका त्रबन्ध कर ही लिया। इस युद्ध में दोनों भोर से माया-युद्ध की प्रदर्शिनी थी। दिन को रात और रात को दिन कर दिया जाता। स्वच्छ वातावरण मेघाच्छन्न हो जाता। सब ऋोर कोहरा छा जाता। पास खड़ा मनुष्य दिखाई न देता। इस माया का निवारण प्रज्ञास्त्र से होता। उससे बादल छिन्न-भिन्न हो जाते १। एक वार किसी ने ऐमे ही कोहरे में अपने आपको द्वारकावासी बता कर श्रीकृष्ण को द्वारका-पनि उम्रसेन का संदेश दिया कि शाल्व ने वसुदेव को मार दिया है, आप लौट आइए। ये कुछ समय तो श्रात्यन्त खिन्न रहे। इन्होंने सोचा, बलरांम, प्रयुम्न, सांब आदि के रहते तो वसुदेव का बाल बांका हो न सकता था। संभव है, सभी मारे गये हों। यह सोचते सोचते ये कुछ समय के लिए अचेत हो गये और इन्हें स्वप्न मा दिखाई दिया कि वस्तुतः वसुदेव परलोक पहुँच गये और उनका शरीर किसी दूटे तारे की तरह नीचे गिर रहा है। इस दशा ने इन्हें और भी व्याकुल किया। परन्तु जब फिर सचेत हुए तो न वह द्वाग्कावासी था न वसुदेव का

ततोऽहं मोहमापनः प्रशास्त्रं समयोजयम् ।। २०, ४० ॥

१. ततो नाकायत यदा दिवारात्रं तथा दि<sup>काः</sup>।

यह प्रज्ञास्त्र यातो कोई श्रस्त ही था या बुद्धि के प्रयोग को प्रज्ञास्त्र चलानाकहते थे।

युलोक से गिग्ना। समक गये कि वह गुप्तचर शाल्व ही का होगा। दारुक ने समकाया, महाराज ! शत्रु तो सभी असों का प्रयोग कर रहा है, परन्तु आप हैं कि घातक शक्ष नहीं चलाते। ऐसे शत्रु पर आग्नेय चक्र चलाना चाहिए। श्रीकृष्ण ने इस मन्त्रणा का श्रीचित्य स्वीकार किया, और पहले ही बार में शाल्य का सौभ विमान तो हिंगिराया। दूसरी बार स्वयं शाल्य पर शक्ष फंका। इस प्रकार शत्रु को उसके वायव्य दुर्ग-समेत नष्ट कर द्वारका लौटे।

हमने सौभनगर के युद्ध का महाभागतकार ही के राब्दों में वर्णन कर दिया है। युद्ध तो श्रीकृष्ण ने श्रीर भी किये थे। परन्तु विस्तृत वर्णन इसी एक युद्ध का पाया जाता है। भीष्म ने राजसूय में ही कहा था कि उपस्थित राजाओं में कोई ऐसा नहीं जिसे कृष्ण जीत न सके हों। दिग्विजय-प्रकरण ने यह सिद्ध है कि युधिष्ठिर के साम्राज्य में भारत के सारे राष्ट्र सम्मिलित थे। फिर कई स्थानों पर यथा

१. ततो मुहूर्त्तात् प्रतिलभ्य संज्ञामहं तदा वीरमहाविमर्दे। न तत्र सौभं न रिपुंच शाल्वं पश्यामि वृद्धं पितरंन चापि॥ २१,२६

२. श्राग्नेयमस्तं दियतं उर्वसाहं महाप्रभम् । योजयं तत्र घनुषा दान्यान्तकरं रहे। ॥ २२. २६ ॥ चुरान्तममलं चक्रं कालान्तकयमोपसम् । श्रमुमन्त्रयाहमतुलं द्विषतां विनिवर्हेणम् ॥ ३१॥

द्रोग्णपर्व श्रध्याय १० में इन राक्यों की गणना भी की है, जिन्हें कृष्ण ने नीचा दिखाया था। इन विजयों का विस्तार नहीं दिया। प्रतीत यह होता है कि भिन्न भिन्न निमित्तों से, यथा रुक्मिणी के हरण में, भारत के प्रायः सभी राजा कृष्ण के बल का लोहा मान चुके थे।

## पाग्डवीं का प्रवास

जिन दिनों श्रीकृष्ण सौभनगर की लड़ाई में लगे हुए थे. इन्द्रप्रस्थ में उन्हीं दिनों कई महत्त्वपूण घटनायें हो गई। श्रीकृष्ण की बुद्धि और पाण्डवं भाइयों के बल-पराक्रम से जो साम्राज्य मगध से हट कर इन्द्रप्रस्थ में आ श्रापित हुआ था, उसे युधिष्ठिर ने एक जुए के दाव में हरा दिया। साम्राज्य की स्थापना के दिन ही, कृष्ण के अर्घ-प्रहण के परिणामस्वरूप उसमें राजाओं के गुप्त वैर का घातक घुण लग गया था। साम्राज्य के नाश का बास्तविक कारण तो वही था परन्तु दैव को तरह राजनैतिक नाद्यशाला के सूत्रधारों को भी प्रकट के ढिँढोरे के लिए कई लोगों की आंखों में धूल मोंक सकने को बहाना चाहिए, सो जुआ था।

दुर्गोधन पांडवों का चचेरा भाई था। उसकी इनसे बच-पन से ही लाग चली श्वाती थी। धृतर।ष्ट्र के पुत्र जिन दिनों बाल-पायडवों के साथ खेला ही करते थे, तब भी भीम अपने बलाधिक्य के जोर से सम्हें बहुधा तंग किया करता था। वे वृद्ध पर चढ़ते तो यह भी उनके साथ चढ़ जाता श्रीर दोनों पांचों से वृद्ध के तने को ऐसे ज़ोर से हिलाता कि उनके प्राणों पर श्रा बननी। एक बार दुर्योधन पांडवों श्रीर कीरवों सबको गंगा के किनारे जल कीड़ा के लिए ले गयह श्रीर उसने चुपके से भीम को विष दे दिया, जिससे इसे मूर्च्छा आ गई । इस दशा में उसने इसे गंगा में फेक दिया। यह नागजाति के किसी पुरुष के हाथ लग गणा जो इसे घर ले गया और उसने सेवा चिकित्सा से इसे चंगा कर दिया। कुछ समय पीछे दुर्योधन ने पांडवों को लाख के बने घर में वसा दिया। वह उसे श्राग लगाने वाला ही था कि माता-सहित पांडव सुरंग के रास्ते वनों में निकल गये।

इस अज्ञात श्रवस्था से वे द्रौपनी के खयंवर में ही प्रकट हुए। खयंवर में कुछ, घटनायें ऐसी हो गई कि खयं कुन्ती के कानीन पुत्र कर्ण की जो कुन्ती का पुत्र होने से पांडयों का महोदर ही था, श्रर्जुन से लग गई। श्रर्जुन ने खयंवर को

१. फलानि वृत्त्मारुह्य विचिन्नित्त च ते यदा ।
तदा पाटप्रहारेण भीमः कम्पयते हुमान् ॥ स्त्रादि० १२८, २१
ततो वध्वा लतापाशैर्मीमं दुर्योधनः स्वयम् ।
मृतकल्पं तदा वीरं स्थलाजलम्पातयत् ॥ ५४ ॥
एवमष्टो सदुरुद्धानि ह्यप्नित् पार्डुनन्द्दनः ॥ ७१ ॥
ततन्तु शयने दिन्ये नागद्दने महाभुजः ।
स्रशेत भीमसेनग्तु यथासुन्यस्यिद्धाः ॥ ७२ ॥ स्रादि० १३८

जीत लिया और कर्ण को धनुष उठाने से पूर्व ही द्रीपदी ने दुस्कार दिया। वह इस अपमान के कारण द्रीपदी और अर्जुन दोनों का ही आजीवन बेरी हो गया। उसे एक सूत ने पाला था। इसलिए वह सृत-पुंत्र कहलाता था। जिन दिनों पांडब, कौरब तथा कर्ण आदि द्रोण के पास शस्त्रविद्या सीखते थे, तब भी एक दिन परीक्षा के अवसर पर अर्जुन ने कर्ण के सामने आने से यह कह कर इनकार किया था कि यह सूत है। यह चत्रिय-कुमार का जोड़ नहीं हो सकता। स्वयंवर की मान-हानि ने उस घाव को और भी गहरा कर दिया। दुर्योधन उस धनुर्वेद-साम्मुख्य में कर्ण के आहे ष्पाया था। उसने उसे वहीं अङ्ग-देश का राजा वना दिया था कि लीजिए अंब तो ये अभिषिक्त गजा हैं, अब इनसे लिइए । इससे कर्ण दुर्योधन का अनन्य मित्र बन गय। था। ये दोनों पांडवों के नाम से जलते थे। इस मित्र-युगल में तीसरा शकुनि आ मिला था। वह गान्धार-राज सुबल का लड़का अर्थात् दुर्योधन का मामा था। उसका पांडवों के साथ राजसूय के समय से ही वैर हुआ। था।

१. श्रिभिषिकोऽक्कराज्यस्य श्रिया पुक्तो महाबलः । सन्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेशा च ॥ श्रिमिद्द १३८, ३८ उषाच कौरवं राजा धचनं सष्ट्रशस्तदा । श्रस्य राज्यश्रदानस्य सद्दशं किं ददािम ते ॥ ३६ ॥ श्रास्यन्तं सख्यामन्द्रामीत्याह स्म स सुयोधनः ॥ ४० ॥

राजसूयोत्सव में दुर्योधन और शक्किन दोनों आये थे। दुर्योधन राजाओं के पुरस्कार ले रहा था। दूर दूर के राजाओं के बहुमूल्य उपहार देख कर तथा मय की रची अनुपम सभा और फिर उसमें इस शान का उत्सव होता अवतीकन कर उसके हृदय में वह पुरानी ईध्या की आग कई गुणी होकर भड़क उठी। सभाका अवलोकन करते हुए एक दो दुर्घदनायें ऐसी हो गई जिन्होंने ऋगा पर घी का काम किया। एक जगह स्फटिक की चादर थी। दुर्योधन सममा-पानी है। कपड़े ऊपर उठा लिये। आगे गया ता समका-स्फटिक है। वह वास्तव में वापी थी। उसमें गिर पड़ा श्रीर कपड़े भीग गये। भीम ने यह दृश्य देखा तो खिल-खिला कर हंसा। नौकर चाकर भी हँसे। विश्शत्रु की हँसी दुर्योधन को कालकूट प्रतीत होती थी। युधिष्ठिर ने कपड़े बदलवा दिये परन्तु इतने में ही धोखों का अन्त नहीं हो गया था। एक जगह दुर्योधन सममा—द्वार 🕇 🏾 थी शीशे की दीवार। सिर फूट गया। आगे चले तो

१. स्पाटिकं जलमासाद्य जलिमत्यभिशङ्कया । स्वक्लोत्कर्षणं राजा कृतवान् बुद्धिमोहितः ॥ सभा ॰ ४७, ४ तथा स्पाटिकतोयां वै स्पिटिकांबुजशोभिताम् । वापी मत्वा खलिमव सवासाः प्रापतज्जले ॥ ६ ॥

२. जले निपतितं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। जहास जहसुश्चैव किङ्कराश्च सुयोधनम्॥ ७॥

एक बड़ा द्वार देखा। प्रतीत होता था. बन्द है। हाथों से उसे धकें लने छगे, बह खुला था। धम से नीचे गिरंगचे। इस पर खूब उपहास हुआ। फिर एक और द्वार देखां। वहां से छौट आये। ले सब मय की वास्तु-विद्या के चमत्कार थे।

शिशुपाल के बध की घटना दुर्योधन के हाथ में अन्य राजाओं को उक्त जाने का अच्छा बहाना हो गई। संभवतः बह उससे स्वयं भी आशंकित था। उसे डर था तो यह कि मैं अकेला हूँ परन्तु शकुनि ने उसे विश्वास दिलाया कि और भी कितने ही राजा उसके साथ हैं।

यह संचित्र वृत्तान्त हमने यहां इसिलए दिया है कि पाठक आने वाले घटना चक्र के मूल में काम कर गही, इस जीवनी के प्रमुख पात्रों के हृदयों की भावनाओं को समक्ष सक

१. द्वारं तु पिहिताकारं स्फाटिकं घे च्य भूमिपः।
प्रविशानाहतो मूर्णिन व्याधूर्णित इव स्थितः॥
ताहशं चापग्म द्वारं स्फाटिको क्कपाटकम्॥ १२॥
विघट्टयन् कराभ्यान्तु निष्क्रम्पाग्रे पपात ह।
द्वारं तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः॥ १३
तद्वृतं चेति मन्वाना द्वारस्थानादुपारमत्॥ १४

२. शिशुगल इवास्माकं गितः स्यानात्र संशयः । सभा० ५०. २८ श्रशक्तश्चैक एवा हं तामाहर्तुं नृपश्चियम् । सभा० ४७, ३५ यच्चामहायत। राजन्तुक्तवानिस भारत । तिमध्या भ्रानरो हीमे तत्र मर्चे वशानुगाः । सभा० ४८,१०

शकुनि युधिष्ठिर की इस दुर्बलता को जानता था कि यहि इसे चूत के लिए ललकारा जाय तो वह इनकार न करेगा। फिर शकुनि जुन्नारी पक्का था। दुर्योधन ने घृतराष्ट्र को उनके पितृ-सुलभ मोह के पाश में बांध उनकी, इस चूत-साम्मुख्य के लिए, हां करा ली। विदुर ने जुए के प्रसाब का अत्यन्त विरोध किया। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि यदि दुर्योधन इस दुष्कर्म पर तुला है तो उसे राजपद से च्युत कर दिया जाय। अर्जुन को आक्का दीजिए कि इसे पक्षड़ ले जाय । परन्तु राजा को परम दैक्त मानने वाले नीति इस साधु की बात पर कहां ध्यान देने लगे थे।

युधिष्ठिर जुआ खेलने हिस्तिनापुर दौड़े आये। सभा में बाह्लीक, शल्य, सोमदत्त. जयद्रथ आदि विद्रोही विद्यमान ही थे। शकुनी का छल काम कर गया। युधिष्ठिर ने एक दो दावों में भारा साम्राज्य, फिर क्रमशः चारों भाई, तत्पश्चात् अपने आपको और अन्त में द्रौपदी तक को हार, दिया।

श्रव क्या था, कर्ण की बन श्राई। यार लोगों में कनिख्यां होने लगीं। दुर्योधन ने श्राज्ञा दी कि द्रौपदी को सभा में लाया जाय। विदुर ने डांटा परन्तु उसकी कौन सुनता था ! दु:शासन गया श्रौर उसे एक-वस्ना में

१. त्वित्रयुक्तः सन्यसाची निग्रह्णातु सुयोधनम् । सभा॰ ६१,६.

ही सभा में घसीट लाया। सभा में मानों गुंडों की प्रधानता हो रही थी। किसी ने उसे दासी कहा, किसी ने वेश्या। किया ने उसे मट दूसरा पित चुनने का आदेश दिया। दुर्थोधन ने अपनी रान से कपड़ा उठा लिया। कहा, यहां बैठ। पाएडवों को यह अपमान असहा था। परन्तु अब तो वे दास थे। वे कर ही क्या सकते थे। भीम ने आवेश में आकर दो प्रतिकायें कर डालीं। एक दुःशासन की छाती का रुधिर पीने की, दूसरी दुर्योधन की वह रान गदा से तोड़ देने की। है द्रीपदी ने सभा में ही एक समस्या खड़ी कर

३. पितृभिः सह सालोक्यं मास्म गन्छेद्धृकोदरः यद्ये तमूरुं गदया न भिन्द्या ते महाहवे ॥ ७०, १५ श्रस्य पापस्य दुर्बुद्धे भीरतापसदस्य च । न पिबेयं बलाद् वच्चो भित्वा चेद्र् धिरं युधि ॥ ६७, ५४ ॥

इसी स्थल पर महाभारत में द्रौपदी के चीर खींचे जाने का वर्णन है। नंगा होने के भय से उसका करुण क्रन्दन श्रत्यन्त करुणाजनक है। श्रन्य सहायक न देखकर उसने श्रपने सखा कृष्ण को स्मरण किया। उन्होंने द्वारका से ही उसका वस्त्र बद्धा दिया। बनवास को जाने से पूर्व उसकी श्रीकृष्ण से भेंद्र हुई। उस समय उसने उनसे स्राह्मात् श्रपनी करुण कहानी कही। इस कहानी में एकवस्त्रा दशा में ही

श. त्र्ते जिता चासि कृतासि दासी । सभा० ६६, ३३
 इयं त्यनेकवशगा बन्धकीनि विनिश्चिता । सभा० ६७, ३५

२. एवमुक्त्वा तु कौन्तेयमपोद्य वसनं स्वकम् । .समयनिवेच्य पाञ्चालीमैश्वर्यमदमोहितः ॥ ७०-११

दी। वह यह कि क्या अपने आपनो हार चुका युधिष्ठिर और किसी को हारने कर अधिकार रखता है? उत्तर किसी से नहीं बना। अन्त को धृतराष्ट्र को इस सारे वृत्त का पता लगा, तो उसे कोध आया। उसने द्रौपदी को बुला कर कहा, बेटी ! तू मेरी बहुओं में बड़ी है। कोई वर मांग। द्रौपदी ने तुरन्त यह छपा चाही कि युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया जाय जिससे उसका लड़का दास-पुत्र न कहलाये। १ धृतराष्ट्र ने यह वर प्रदान कर कहा—और वर मांग। दूसरे वर में द्रौपदी ने चारों पाय्छव स्वतन्त्र करा लिये। २

सभा में लाये जाने का वर्णन तो है परन्तुन चीरहरण की शिकायत है न श्री कृष्ण की सहायता का धन्यवाद। ऐसे ही महाभारत का युद्ध भारम्भ होने से पूर्व पृथा ने ऋपने दुखड़े श्री कृष्ण के ऋागे रक्खे हैं। वहां भी द्रीपदी के एक क्कार-दशा में सभा में ले जाये जाने की ही शिकायत है। चीर-हरण ऋीर श्री कृष्ण की सहायता मानसिक घटना हो तो हो। कृष्णा 'विसंज्ञकल्पा' थी। उसे इस श्रवस्था में यह चित्र दीखे हों, यह संभव है। यह घटना वास्तविक प्रतीत नहीं होती।

१. ददासि चेद्वरं मह्मं वृश्णोभि भरतर्षभ ।
सर्वधर्मानुगः श्रीमात्र दासोऽस्तु युधिष्ठिरः ॥ २६ ॥
मनस्विनमजानन्तो मैवं ब्र्यु कुमारकाः ।
एत्र वै दासपुत्रो हि प्रतिविन्ध्यं ममात्मजम् ॥ ३० ॥
सभा० ७१, ३६

२. एवं भवतु कल्याणि यथा त्वमिभाषसे । द्वितीयं ते वरं भद्रे ददामि वरयस्व ह ॥ ३१ ॥ इस प्रकार जुए की सारी करामात घृतराष्ट्र ने चौपट कर दी। परन्तु पांडव इन्द्रप्रस्थ की जा ही रहे थे कि उन्हें फिर बुला लिया गया। दुर्योधन ने अपने पिता के पितृ-सुलभ मोह का फिर लाभ उठा इस बार उन्हें इस बात पर प्रसन्न कर लिया कि एक बार फिर जुआ खेला जाये और जो हारे वह परिवार-सहित वनवास को जाये। युधि छिर ने भी टाली हुई बला फिर अपने सिर ले ली। जुये का परिणाम इस बार भी वही हुआ। पांडवों को द्रौपदी-सहित १२ वर्ष वनवास और फिर एक वर्ष अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। शर्ते यह की यदि अज्ञातवास के दिनों भें इनका पता लग जाये तो वनवास तथा अज्ञातवास फिर सिरे से

सरथां सधनुष्कौ च भीम नधन अयौ।

यमो च वरये राजन्न दामान् खवशानहम् ॥ ३२

पहले वर में केवल युधिष्ठिर को छुड़ाना श्रीर दूसरे में श्रन्य चार भाइयों को, श्रौर यह श्रापत्ति कि कहीं राजकुमार दास पुत्र न कहलाये, केवल युधिष्ठिर ही के पुत्र के सम्बन्ध में उठाना एक श्रथे गर्भित संवेत हैं। संभवतः द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से ही हुश्रा हो। द्रौपदी से श्रन्य पांडवों की सन्तानों का वर्णन तो इससे पूर्व श्रा चुका है। राजसूप में श्रन्य कौरवों की तग्ह वे भी निमन्त्रित राजाश्रां की श्रावभगत कर रहे थे। सारे पांडवों से विवाह होने की श्रवस्था में केवल युधिष्ठिर के ही पुत्र के दास-पुत्र कहलाने की चिन्ता श्रसंगत है । संभव है, श्रौर सन्तान हो ही न।

द्रौपदेयाः ससौभद्राः पार्वतीयान् महारथान् । सभा० ४५, ५०

प्रारम्भ हो। उसमें फिर वही शर्त काम करे। दुर्योधन का विचार था कि बल-पराक्रम से जिन्हें नीचा दिखाना असंभव है, इस युक्ति से वे सदा के लिये परास्त रहेंगे। यह बनवास और अज्ञातवास का चक्र कभी समाप्त न होगा। आख़िर कहीं भी छिपे पांडव पृथिवी से तो परे न चले जायेंगे।

पांडव इन शर्तों के साथ वनवास को जाने को ही थे कि
त्रौर सम्बन्धियों के साथ साथ वृष्टिए और श्रम्धक भी इन्हें
मिलन आये। उनमें श्रीकृष्ण भी थे। द्रौपदी ने जो उनकी
मखी थी अपनी व्यथा की कथा अत्यन्त मर्म-भेती शब्दों में
उन्हें कह सुनाई। वह बहुत रोई, वहुत चिल्लाई। कृष्ण ने
मान्त्वना देते हुए कहा—"मैं होता तो यह जुआ ही न होने
देता। अब तो जो हुआ सो हुआ। किसी प्रकार ये तेरह वर्ष
समाप्त हो जायँ, फिर इस माम्राज्य की पुनः स्थापना की
व्यवस्था करेंगे।

१. वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां मभामियाम् । ६६, १०

## महाभारत की तैयारी

बारह वर्ष नक पाएडव द्रीपदी-सहित जंगलों की स्नाक छ।नते रहे। जो राजपुत्र कुछ दिन पूर्व राजसूय उत्सव मना रहे थे, जिनके आगे समग्र भारतवर्ष के गजा बहुमूल्य उपहार लिये आदेश की प्रार्थना कर रहे थे, आज उन्हें सिर छिपाने की स्थान न मिलता था। कष्टों मं, श्रापत्तियों, में, ये दिन किमी न किसी प्रकार ज्यतीत हो गये। श्रधिक कठिन तो तेरहवें वर्ष का श्रज्ञातवास था। श्राखार एसी कौन सी जगह थी जहां ये आत्मीयों से भी छिपे गहते। भारतवर्ष का सम्राद्भाग्तवर्ष में ही श्रज्ञात रहे और वह भी एक पूरा वर्ष-कुछ कठिन सी बात थी। परन्तु प्रण फिर प्रण है। छहीं अनों ने वेष बदला श्रीर विराट नगर ( जयपुर ) में जा बसे। युधिष्ठिर ने अपने आप को युधिष्ठिए के यहां का राज-जुआरी प्रकट किया। भीम ने कहा-मैं युधिष्ठिर के यहां भोजन भंडारका अधिकारी था। अर्जुन ने पण्ड कारूप बना लिया और कहा कि मैं गजाओं के अन्तःपुर में नृत्य, गीत आदि की शिचा दे सकता हूं। सहदेव गोपाल बन गया। उसने कहा-मेरी देख-रेख में गायें खूब बढ़ती हैं और रोगी नहीं होतीं। नकुल ने घोड़ों की विद्या में चतुरता दिखाई। द्वीपदी सैरिधी बन गई। ये सारे काम वे इन्द्रप्रश्य में करते

ही रहे थे। इस प्रकार पांची पाण्डव तथा द्रीपदी विराट राजा के यहां नौकर हो गये। उन्होंने नाम आदि भी बदल लिये। युधिष्ठिर का नाम हुआ कंक भीम का नाम बक्षभ, अर्जुन का बृहस्राठा. नकुल का प्रन्थिक, सहदेव का तन्त्रिपाल।

जब श्रह्मातवास का वर्ष बीत गया तो उन्होंने अपना श्रमली पता मत्स्य-राज को बताया। उसने उचित मान कर अपनी पूर्व — श्रद्धातकाल- की धृष्टताश्रों की समा चाही। श्रर्जुन विराट-कन्या उत्तरा को एकान्त में गीतादि की शिसा देता रहा था। वह युवती हो चुकी थी। विराट ने प्रस्ताव किया कि श्रर्जुन उसके साथ विवाह कर ले। श्रर्जुन ने स्वयं विवाह न किया पान्तु श्रपने लड़के श्रीभमन्यु के साथ उसका विवाह करना स्वीकार कर लिया। जो पहले शिष्या ह्रप में उसकी पुत्री थी, श्रव स्नुषा ह्रप में भी पुत्री ही बनी रही। विराट ने श्रपनी मानमर्यादा रख ली, श्रर्जुन ने श्रपनी । दोनों के व्यवहार में सूद्म परन्तु विमल आर्य-शील काम कर रहा था। उत्तरा को तो इस प्रकरण में 'वय:स्था' कहा ही है। श्री श्रीभनन्यु की श्रायु का श्रनुमान इससे किया जा सकता है कि राजस्य की समाप्ति पर वह श्राये हुए राजाश्रों को विदा करने के

१. वयः स्थया तया राजन् सह संवत्सरोषितः । श्रितशङ्का भवेत् स्थानं तव लोकस्य वा विभो ॥ विराट० ७, २४ श्राचार्यं वच मां नित्यं मन्यते दृहिता तव ॥ ७, २३

काम पर नियुक्त था , और अब उस राजसूय को तेरह वर्ष से ऊपर हो चुके थे। तेरह वर्ष तो वनवास तथा श्रज्ञातवास ही रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्तर राजसूय और चूत के बीच में भी रहा होगा। विवाह के कुछ समय पीछे युद्ध श्राता है और उसमें श्राभिमन्य मारा जाता है?। वहां इसे "अप्राप्त-यौवन" कहा है। इस हिसाब से राजसूय के समय इसकी ऋ।यु दो या ऋधिक से अधिक ऋदाई वर्ष माननी चाहिए। इतना श्रल्पवयस्क बालक राजाश्रों को विदा नहीं कर सकता। यदि यह उस समय १६-१७ वर्ष का भी हो तो भी विवाह-काल में इसे ३० वर्ष का मानना ही चाहिए। युद्ध में जो चमत्कार-पूर्ण कौशल इसने दिखाया, उसके लिए यह आयु कुछ नहीं। फिर उसी युद्ध में भीष्म भी लड़े थे जो इसके दादा पाएडु के चाचा अर्थात् इसके परदादा थे। इस-लिए यदि उस समय इसे बाल-योद्धा सममा जाये तो श्रत्युक्ति नहीं। उलटा ''अप्राप्त यौवन" कहना कवि का भ्रम या श्रातिशयोक्ति है। संभवतः महाभारत में यह उस समय का प्रचेप है जब ३० वर्ष का मनुष्य बालक नहीं सममा जा सकता था।

द्रौपदेयाः ससौभद्राः पार्वतीयान् महारथान् ।
 ग्रन्वगच्छंत्रथैवान्यान् चित्रयान् चित्रयर्षभाः ॥ सभा ० ४५,५०

२. पुत्रं पुरुषसिंहस्य सज्जया प्राप्तयौवनम् । रणे विनिहितं श्रुःवा भृशं मे दीर्यते मनः ॥ द्रोशपर्व ३३ २२

विवाह के अवसर पर पाञ्चालराज द्रुपद अपने पुत्रों सहित पधारे । वृष्णियों की स्रोर से श्रीकृष्ण, बलराम, प्रसुम्न, शाम्ब, सायिक श्रादि सम्मिलित हुए। विवाह हो चुकने के एक दिन पीळे विराट की सभा में ये सब वीर इकट्ठे हुए। पहले तो श्रीर कथा-वार्ता होती रही। अन्त में श्रीकृष्ण ने सब उपिथत महानुभावों का ध्यान पाएडवों की वर्तमान अवस्था की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि पाएडवों का पैतृक तथा श्रपने बाहुबल से जीता हुआ राज्य जुये में कौरवों ने जीत लिया है। द्यूत-समय के प्रण के श्रनुसार इन्होंने बाग्ह वर्ष वनवास और एक वर्ष श्रज्ञातवास का घोर कष्ट भी भोग लिया है। श्रव इन्हें इनका राज्य वापस मिलना चाहिए। हम सब इनके सम्बन्धी हैं। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनका भी इष्ट सिद्ध हो जाये और दुर्योधन का भी हित हो। अबुद्ध तो ये कर ही सकते हैं और यदि अपनी वर्तमान अवस्था में निवेल हों तो भी मित्रों की सहायता से ये यहाती करेंगे ही। परन्तु यदि शानित से ही सभी काम हो जायँ तो खून-खराबे की

१. एवं गते धर्मसुतस्य राज्ञो दुर्योधनस्थापि च यद्धितं स्यात् ॥१३॥ तच्चिन्तयध्वं कुरुराएडवाना धर्म च युक्तञ्च यशस्करञ्च ॥१४॥ उद्योग पर्व १

संबन्धिताञ्चापि समीद्भय तेषा मति कुरुष्दं सहिता पृथन् च । २०

आवश्यकता नहीं। दुर्योधन के पास दूत भेज कर प्रयक्ष करना चाहिए कि भाई भाई आपस में बिना मन-मुटाव के वहीं करें जो धर्म है।

दुर्योधन बलराम का प्यारा शिष्य था। कृष्ण के बाद बलराम ने बकृता की। उन्होंने दूत भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया, परन्तु दोष युधिष्ठिर को दिया कि इमने शकुनि से जुन्ना खेला ही क्यों? अब इसे अनुनय-विनय से ही काम लेना चाहिए।

इस पर सात्यिक को जो श्रभी नवयुवक था श्रीर अर्जुन का धनुविद्या में शिष्य था, जोश श्रा गया। उसने कहा, युघिष्ठिर दोषी उस समय होते यदि ये किसी को अपने यहां जुए के लिए बुलाते। बुलाया ही शकुनि ने और फिर उसने छल किया। हम चन्निय हैं। चन्निय का हथियार है युद्ध। दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकार कर युधिष्ठिर के पांवों में ला डालना मेरा काम रहा।

बूढ़े द्रुपद ने भी इस मम्मित को पसन्द किया। उसने कहा—''दुर्योधन मीठी मीठी बातों से न मानेगा। वह तो लातों का भूत है। बातों का उस पर क्या असर १ धृतराष्ट्र उसी के पीछे, चलेगा। भीष्म और द्रोण कृपण हैं, और कर्ण और शकुनि मूर्ख हैं। होना युद्ध ही है। इसलिए तैयारी तो युद्ध की ही करनी चाहिए। सभी राजाओं के पास दृत जांय और उन्हें सहायता की प्रेरणा करें।

दुर्योधन के पास मैं अपने पुरोहित को भेज दूँगा। वह सयाना है, समका देखेगा।"

इस मत-विमत-प्रदर्शन के पीछे श्रीकृष्ण ने फिर भाषण किया। उन्होंने अपने भाई बलराम की रुचि को दृष्टि में रख कर कहा—''भाई ! हमारे तो दानों पच सम्बन्धी हैं—आत्मीय हैं। हम चाहने हैं—भाइयों भाइयों में मुक्त का खून ख़राबा न हो। इसलिए दूत तो भेजिए। इस काम के लिए पाख्वालों के पुरोहित ठीक हैं। द्रुपद वृद्ध हैं। हम सबके ये गुरु-समान हैं। द्रोण और कृप के ये सखा भी हैं। इनके बीच में पड़ने से संभव है, शान्ति से निवटारा हो जाय। अन्यथा ये मयाने हैं। लड़ाई का सामान भी करते ही रहना चाहिए। इस अपने लिए इतना ही कहते हैं कि और सबको निमन्त्रण देकर हमें सबसे पीछे बुलाइए। इतना और भी कह दूं कि यदि युद्ध हुआ तो विजय अर्जुन की होगी।"

इस भाषण में श्री कृष्ण ने जहां भाई के विचारों का आदर किया, वहां अपनी स्थिति भी अच्छी तरह स्पष्ट कर

१. किन्तु सम्बन्धकं तुल्यमस्माक कुरुपाएडुषु ॥ उद्योग ४,३ यदि तावच्छमं कुर्यात् न्यायेन कुरुपुङ्गवः । न भवेत् कुरुपाएडूनां सौभ्रात्रेण महान् च्यः ॥ ८ ॥ श्रथ दर्पान्वतो मोहान कुर्याद्धृतराष्ट्रजः । श्रन्येषा प्रेषित्वा च पश्चादस्मान् समाह्वये ॥ ६ ॥ निश्वामापत्स्यते मृदः कुद्धे गाएडीवधन्वनि । १० ॥

ही। युद्ध होना है, इसका अनुमान कर पूर्ण उद्योग की मंत्रणा भी दे दी। परन्तु यदि युद्ध के बिना काम चल जाये तो उसका रास्ता भी खुला रखा। उसव (बिराट नगर) में दुर्योधन के गुप्तचर भी आये थे। उनके ज्ञानार्थ यह भी बता दिया कि कृष्ण की सम्मति में विजय अर्जुन ही की होनी है। कृष्ण उस समय के सर्वोपरि नीति शे। इसलिए इस सम्मति का मूल्य बड़ा था। शान्ति-पूर्वक भगड़ा निपटवा देने में यह सम्मति भी साधन हो सकती थी।

अर्जुन और कृष्ण की जिस मित्रता का प्रारम्भ द्रौपदी के स्वयंवर से हुआ था, वह उत्तरा के विवाह में अपनी परा-काष्ठा तक पहुँच गई। कृष्ण अर्जुन को देखते ही उसकी अतुलनीय वीरता पर मुग्ध हो गये थे। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर अपने उनके सम्बन्ध को और भी घनिष्ट कर लिया था। अभिमन्यु की शिन्ना, खःण्डव-दाह में सहकारिता तथा जरासन्ध के वध ने इन दो वीरों को मानों दो तन एक प्राण कर दिया था। बाग्ह वर्षों के बनवास तथा एक वर्ष के अज्ञातवास से अर्जुन जो पहले सोना था अब कुन्दन हो गया। अब इस वीर-युगल की आपस में प्रतिज्ञायें भी हो गई। कृष्ण ने कहा—भित्र!

१. सर्वमागमयामाम पाग्डवाना विचेष्टितम् । धृतराष्ट्रात्मको राजा गुटैः प्राणिहितैश्वरैः ॥ उद्योग० ६, ४

तेरे लिये इस शरीर की बोटी बोटी उपस्थित है। अर्जुन ने कहा—बन्धों ! ये प्राण और किसके हैं ? आज्ञा की जिए और ले ली जिए।

श्रभिमन्यु के विवाह ने सम्बन्धों की लड़ी को और भी लम्बा कर दिया। श्रीष्ठ्रध्या को उस समय क्या पता था कि जिस साम्राज्य की वे श्रपने कुछ में श्रपने बन्धुओं को स्वच्छन्दता के कारण स्थापना नहीं कर सकते, सुभद्रा की संतान-द्वारा वृष्टिण्यों का भी म्वतः उसमें भाग हो जायगा। देव श्रपना मार्ग बना रहा था। फुड्ण उसका साथ दे रहे थे, या कुड्ण संभवतः देव को ही श्रपने पीछे लगाये चले जाते थे।

ऋर्जुन इनका शिष्य भी था। गुरु श्रपने शिष्य में फली-भूत हो रहा था। कृष्ण की भावुकता ने ये सारे सम्बन्ध एक साथ निबाह दिये। इन सबका योग हुआ श्रात्मीयता।

१. श्रीकृष्ण युद्ध में ही युधिष्ठिर से कहते हैं—
तब श्राता मम सम्बा सम्बन्धी शिष्य एवं च ।
मानान्युत्कृत्य दाम्यामि फालगुनाय महीपते ॥ ३३ ॥
एप चापि नरव्याघो मत्कृते जीवितं त्यजैत् ।
एप नः समयस्तात तारयेम परस्परम ॥ ३४ ॥
म मा नियुङ्क इव राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम् ।
प्रतिकृतिमुग्लस्ये युक्तत् पार्थिवेन पूर्वतः ॥ ३५ ॥
भीष्मपर्व १०६

## श्री कृष्ण की बसीठी \* (दूतकर्म)

पाञ्चाल-पुरोहित पायडवीं का संदेश कीरवीं के पास ले गये परन्तु वहां आपित्त यह उठाई गई कि प्रतिक्का में राज्य का लौटाना न था। भीक्म की सम्मति थी कि लड़ाई न हो, परन्तु करेंग आदि बिना लड़े मानते ही न थे। अन्त को घृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पायडवों के पास भेजा। संजय ने बार बार युधिष्टिर को वैराग्य-धर्म का उपदेश किया कि "यहि तुम्हारी जय भी हो जाय तो इससे लाभ क्या होगा? कुल का स्वय मुक्त में हो जायगा। इस विनाशी संसार में" स्थिर पदार्थ तो कोई है नहीं। फिर किस लिए लड़ना? युधिष्टिर ने कहा—"हम अपना अधिकार ही तो मांगते हैं। यदि शान्ति से गिल जाय तो युद्ध की आवश्यकता नहीं।" अन्त में श्रीकृत्स

श्रिवसीठी ब्रजमाणा का राज्द है। खड़ा बोली का नही। दूत का ताद्धित रूप है दीत्य या दूतता। ये सुनने में सुन्दर नहीं। ताद्धित का स्रामिप्राय दो चीजां का द्योतन करना है, एक दूत की स्रवस्था का दूसरे उसके कर्म का। कर्म का द्योतन 'दूत कर्म' इन समस्त शब्दों से हो जाता है परन्तु स्रवस्था का नहीं होता। स्रतः 'बसीठी' शब्द का प्रयोग कर लिया है। जिन्हें यह शब्द स्रखरे, वे इसके स्थान में 'दूत कर्म' पद ले।

१. न तं समयमाद्दय राज्यमिञ्छन्ति पैतृकम् । बलमाश्रित्य मत्त्यानां पाञ्चालानाञ्च मुखेवत् ॥ अक्रोग० २० १ ।

ने उसे वैराग्य के उपदेश का उत्तार दिया। इन्होंने कडा-''धर्म प्रत्येक वर्ण और आश्रम का अपना अपना है चित्रय को श्रपना श्रधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। यह वैराग्य-धर्म उस समय कहा गया था, जब शकुनि ने छल से युधिष्ठिर का गाउथ स्रीना था ? उम समय वैगग्य कहां गया था जब द्रीपदी का भरी सभा में अपमान हुआ था ? विदुर के सिवाय उस समय किसी के मुँह में जबान भी थी ? द्रौपनी ही की बुद्धि ने उस समय पायडवों को मृत्यु के मुख संवचा लिया। <sup>9</sup> नहीं हो सारे कुल का बएट। ढार हो ही चुका था। अस्तु, अब मैं खयं वहां जाऊंगा श्रीर दुर्गोधन की समकाऊंगा। यदि समक गया तो मुक्ते भी पुरुष होगा श्रौर कौरव भी मृत्यु-पाश से बच जायेगे। र नहीं तो फिर भीम की गदा श्रीर श्रर्जुन के तीर अपने आप निपटारा करा लेंगे। हमारो दृष्टि में पाएडव श्रीर कौरव एक ही महाद्रुम की शाखायें हैं। उन्हें इकट्ठा फलना फूलना चाहिए। यह न हो सके तो जो हो सके वही कीजिए। पाएडव सन्धि के लिए भी तैयार हैं, विमह के लिए भी।"

१. कृष्णा त्वेतत् कर्म चकार शुद्ध सुदुष्कर तत्र सभा समेत्य ॥ ४१ ॥ येन कृच्छात पार्डवानुजहार तथात्मानं नौर्व सागरी-धात् ॥ ४२ ॥

२. श्रहाणियत्वा यदि पागडनार्थे समं कुरूगामिष यच्छकेयम्।
पुगग च मे स्याचिरितं महोदयं मुन्येरंशच कुरवो मृत्युपाशात्॥
उद्योग० २८ ४८

संजय लौटने लगा तो युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में रहने-वाले सभी सम्बन्धियों के लिए यथायोग्य सत्कार तथा प्यार के संदेश दिये। संजय ने घृतराष्ट्र को यह सब वृत्तान्त कह सुनाया।

इधर श्रीकृष्ण भी हस्तिनापुर जाने की नैयारी करने लगे। पांडव स्वयं तो इनके जाने की श्रावश्यकता ही नहीं समभते थे, परन्तु फिर इनकी सम्पत्ति के आगे सिर भी मुका देते थे। इन्होंने उन्हें सममाया-"भाई ! देखो संमार में घटनाओं के दो आधार हैं-एक पुरुषार्थ, दूसरा दैव । मैं पुरुषार्थ तो कर सकता हूँ, दैव मेरे अधीन नहीं। फल क्या होगा, क्या न होगा ? यह मैं नहीं जानता। मुक्ते तो इतना ही ज्ञान है कि मुक्ते शक्ति भर प्रयत्न कर लेना चाहिए। श्रीर यदि दुर्योधन नहीं माना तो भी मैं उसकी करतूत वहां एकत्र हुए राजाओं के आगे प्रकट कर आऊँगा। र इससे भी युधिष्ठिर का कार्य सघेगा।" श्रीकृष्ण को लोकमत पर बड़ा विश्वास था। वे लोक-मत को अपने साथ रखने का कोई अवसर जाने न देते थे। शत्रु यदि अपने अरापको अर्धम पर सममता हो तो उसका हृदय अन्दर से खोखला हो जाता है। तब उसके वैर

१. दैवं च मानुषं चैव संयुक्तं लोककारराम् । श्रहं हि तत् करिष्यामि परं पुरुषकारतः ॥ उद्योग० ७८, ५ दैवं तु न मया शक्यं कर्म कर्तु कथञ्चन । ६

२. विभाव्यं तस्य भूयश्च कर्म पापं दुरात्मनः ॥ ७८, २१

मं जान नहीं रहती। श्रीर फिर मित्रों तथा तटा को श्रमुक्त मत तो एक श्रलौकिक सहायक शक्ति है ही। लड़ने चलो श्रीर लोगों के हृदय तुम्हारे साथ हों तो फिर इस लड़ाई के क्या कहने ? तुम्हारा श्रपना बल ही शत-गुण बढ़ जायेगां।

पांडवों के वाद-विवाद को ज्ञान्त कर एक दिन कृष्ण हिस्तिन।पुर को चल पड़े। रास्ते में सायंकाल हो गया। श्रीकृष्ण ने रथ से उतर कर सन्ध्या की । रात वहीं रास्ते में काट दी। दूसरे दिन हस्तिनापुर पहुँचे । बड़े ठाठ-बाट से इनका स्वागत हुआ। राजा धृतराष्ट्र से मिलकर ये अपनी फूफी पृथा के पास गये। वर बेचारी १३ वर्ष से ऋपने पुत्रों से बिछुड़ी विदुर के यहां कष्ट के दिन काट रही थी। कृष्ण को गले लगा लगा कर रोई। उसने कहा-"भेरा तो सारा जीवन ही एक डीघे श्रापत्ति है। बचपन में गेंद खेलती को पिताजी ने कुन्तिभोज के समर्पण कर दिया। कुन्तिभोज ने कौरवों के श्रर्पण किया। पहले पतिदेव के साथ वनवास में रही, फिर पुत्रों के साथ लाज्ञागृह से निकल जंगजों की घूल छानी। इन्द्रप्रस्थ में कुछ ब्राराम मिलां था कि फिर पुत्रों से वियुक्त हो गई। पांडवों ने पिता का वियोग देखा ही था पर माता से कभी अप्रलगन हुए थे। अब पूरे १३ वर्ष मुक्तसे भी ज़ुरा रहे हैं। क्या जाने, कैसे हैं ? फूलों की सेज पर सोनेवाली

१- ब्रवतीर्य रथात् तूर्णे कृत्वा शौचं यथाविधि । रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविवेश ह ॥ उद्योग० ३, २१

द्रौपदी की जाने बीहड़ जंगलों में कैसी बीती ? अर्जुन की बीरता का भरोसा है। आश्रा करती हूँ, दिन पलटेंगे। आप उन सबका कुशल-समाचार सुनाइए।"

कृष्ण ने पांडवों के कुशल-पूर्वक होने का सुसमाचार दिया। उनके विमल चिरत्र की प्रशंसा की। कहा—वे भट्टी में पड़ कर कुल्दन हो गये हैं। फूफी को ऐसे वीरों की माता होने पर बधाई दी और आश्वासन दिया कि विजय उन्हीं की होगी। इसके पश्चात कृष्ण दुर्योधन के यहां गये। उसके यहां भी मधुपर्क स्वीकार किया। तब वह और खाने पीने का प्रवन्ध करने लगा। इन्होंने खाने से इनकार कर दिया। उसने कारण पूछा, तो कहा—"भोजन खिलाने में दो भाव काम करते हैं—एक दया, दूसरी प्रीति। दया शीन को दिखाई जाती है। सो दीन तो हम हैं नहीं। रही भीति, वह आपमें नहीं। हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो भोजन भी कर लेगे। आप अपने ही भाइयों से वृथा देष करते हैं। हमें क्या खिलाइएगा? उनका धार्मिक पत्त है, आपका अधार्मिक। सो जो उनसे देष करता है, वह हमसे भी। हम वे एक हैं।"

१. संप्रीतिभोज्यान्यन्नानि स्नापद्भोज्यानि वा पुनः । न च संप्रीयसे न चैवापद्गता वयम् ।। उद्योग० ६०.२५ स्नकस्मात् द्वेष्टि वै राजन् जन्मप्रभृति पांडवान् । प्रियानुवर्तिनो भ्रातृन् सवैंः समुदितान् गुणैः ॥ २६

ये खरी खरी बातें दुर्योधन को सुना, कृष्ण ने रात कर आवास विदुर के यहां किया। विदुर इससे पूर्व युद्ध के टालने का प्रयन्न बहुत बार कर चुका था। उसकी किसी ने न सुनी थी। वह कृष्ण का भ क था। उसने कहा—"आप वृथा आये हैं। खामखाह अपनी अप्रतिष्ठा करायेंगे। यहां तो राजमद के कारण भली बात भी बुरी हो जाती है। भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अध्वत्थामा, जयद्रथ—इतने बीर जिसकी ओर से लड़नेवाले हों, जो भारत भर की, सेनायें अपनी सहायता के लिय प्राप्त कर चुका हो, फिर हो मृद, खेड आचारी और लोभी, वह धर्म की बात काहे को सुनने लगा ? दुष्टों की सभा में आप जैसे नरश्रेष्ठ का जाना अपितृष्ठा ही का कारण होगा।"

श्रीकृष्ण गर्भार होकर बोले—''दुर्योधन शकी दुष्टता का सुमे ज्ञान है। परन्तु सारी पृथिवी रुधिर से लथड़ती देख रहा नहीं जाता। कितना रुधिर होने को है। कैसी भयानक

यस्तान् द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु । ऐकात्म्यं मां गतं विद्धि पाएडवेर्षमैचारिभिः ॥ २८ ॥

१ सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता ।
कर्णादुर्योधनकृता सर्वे ह्यं ते तदन्वयाः ॥ ६ ॥
व्यसने क्लिश्यमानं हि यो मित्रं नाभिपद्यते ।
श्रमुनीय यथाशिक्त तं नृशंसं विदुर्बुधाः ॥ १० ॥
श्राकेशब्रह्णात् मित्रमकार्यात् सन्निवर्तयन् ।
श्रवाक्यः कश्चिद् भवति कृतयत्नो यथावत्नम् ॥ ११ /

आपित्त संसार पर आयेगी, यह सोच विवश हो गया हूँ। ऐसे समय जो मनुष्य इन करोड़ों लड़ैतों को मृत्यु के मुख से स्वीच ले, वह अत्यन्त पुरुष का भागी होगा । यह भीड़ दुर्योधन और कर्स की लाई हुई है। इन्हें सममाऊँगा। लाख वैरी हों, आखिर अपने हैं। जो मित्र को किसी व्यसन का शिकार होता देख बचाना नहीं, वह क्र है। आपत्ति में पड़ते आत्मीय को केशों से पकड़ कर भी खींचने का यह करे, तब मनुष्य निंदा का पात्र नहीं होता। मैं तो कौ (वों के हित की भी कहूँगा, पांडवीं के भी भले की। यदि दुर्योधन को फिर भी शंका बनी रहे तो बनी रहे। मेरा अपना हृदय संतुष्ट होगा। मेरे सिर से कर्तव्य का भार उतर जायेगा। फिर कोई यह न कह सकेगा कि कृष्ण ने दो बांधवद्शों को लड़ते देखा भौर उन्हें छुड़ा न दिया। वह चाहता तो छुड़ा सकता था। मैं चाहता हूँ शान्ति हो जाय। पांडवों के अधिकार का लोप न कर और सब उपाय उसके छिए कहँगा।

न मां ब्र्युरधर्मिष्टो मृद्धा ह्यसुहृदस्तथा । शक्को नावारयत् कृष्णः संरब्धान् कृष्णाण्डवान् ॥ १६॥ स्रहापयन् पांडवार्थं यथावन्छमं कुरूणा यदिवाचरेयम् । पुरायं च मे स्याद्धरितं महात्मन् मुन्येरंश्च कुरवो मृत्युपाशात् ॥ १६॥ उद्योग • ६२ प्रातःकाल संध्या-हवन से निवृत्त हो ' श्रीकृष्ण घृतराष्ट्र की सभा में जा विराजे। देश-विदेश के राजा तो वहां काये ही हुए थे। आज इस सभा में यह निर्णय होना था कि भारत-संतान एक दूसरे का वध कर पृथिवी को अनाथ बना-येगी या भाइयों भाइयों में शान्ति-पूर्वक सन्धि हो देश तथा जाति की समृद्धि होगी ? इस पुण्य अवसर पर ऋषि, सहिष सब कौरव-सभा में एकत्र हुए। आकाश से मानों देवता भी कृष्ण के दूनकर्म का पिणाम सुनने को उत्सुक थे। कृष्ण की वकृता प्रारम्भ होने से पूर्व ही सभा में सक्राटा छा गया। कृष्ण ने घृतराष्ट्र को सम्बोधित कर कहा—

'इस समय भारतवर्ष में आपका कुल श्रेष्ठ है। इसमें विद्या है, शील है, दयालुता है, सरलता है, सत्य है। वृद्ध होने से इस कुल के आधार आप हैं। परन्तु आपकी सन्तान विगड़ रही है। उन्होंने धर्म अर्थ दोनों छोड़ रक्खे हैं। मर्थदा में न रह कर वे अपने भाइयों से ही क्राता का व्यवहार

१- कृतोदकानुजध्यः स हुतामिः समलंकृतः।

ततश्चादित्यमुद्यन्तं उपातिष्ठत माभवः॥ उद्योग॰ ६३, ६॥

२. ततस्तूर्णां सर्वभासीत् गोविन्दं गतमासनम्। न तत्र कश्चित् किञ्चद्वा व्याबहार पुमान् क्वचित्।। उद्योग०६३, ५४॥

कर रहे हैं। इसका परिणाम वह घोर आपत्ति है जो इस कुल पर आने बाली है। यदि इसका प्रतिबन्ध न हुआ तो संसार का चय हो जायगा। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। इस समय भारत का भाग्य एक आपके अधःन है, दूसरे मेरे। आप कौरवों का रोकिए, में पाएडवों को रोक दूँगा। यदि आज आप पाएडवों को अपने पच्च में कर छें तो संसार में आपको जीतनेवाला कोई न रहेगा। पाएडव बड़ी शक्ति हैं और वह शक्ति आपकी हो सकती है। और जो युद्ध हो ही गया तो राजा सभी देशों के आये ही हुए हैं। वे लड़ेंगे और सारी प्रजाओं का नाश करा देंगे। महाराज! इन निरप ाध प्रजाओं का वास्ता! इन्हें बचाइए। विमल आचार

ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः ।
धर्मार्थौ पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत् ॥ ६४. ६ ॥
सेयमापन्महाधोरा कुरुष्वेव समुत्थिता ।
उपेद्यमाणा कौरव्य पृथिवी घातिथ्छिति ॥ ४१
त्वय्यधीनः शमो राजन् मिय चेव विशापते ।
पुत्रान् स्थापय कौरव्य स्यापिष्याम्यहं परान् ॥ ६३, ३ ॥
समवेताः पृथिव्या हि राजानो राजसत्तम ।
अमर्शवशमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजाः ॥ ३२ ॥
शुक्ला वदान्या हीमन्त आताः पुर्याभिजातयः ।
अन्योन्यस्चिवा राजन् तान् पाहि महतो भयात् ॥ ३४ ॥
शिवेनमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम् ।
सह भुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथाग्रहम् ॥ ३५ ॥

के निष्कलङ्क अर्थलोग आपस में लड़ लड़ कर मर जायँगे। इन्हें बचाइए। कौरबों-पाएडवों में सन्धि हो जाय तो सभी राजा लोग इकट्ठे खा-पी तथा में क्रल मनाकर अपनी अपनी राजधानियों को लौट जाय । पाण्डव तो बचपन से ही आपके पास पले हैं। वही बात्सल्य-दृष्टि उनमें फिर से रिख्ये। पांडवों ने आपको अभिवादन कर यह कहा है-- "हमने शूत की शते पूरी कादी। बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास का घोर त्रत पूरा कर दिया। अब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमारी आपमें पितृ-बुद्धि है। श्राप हममें पुत्रबुद्धि रिल्ये।" श्रापकी सभा में कई वृद्ध अ। प्रमुष विद्यमान हैं। उनके रहते यहां सत्य का छोप नहीं हो सकता। यदि मेग विचार धर्म और अर्थ का विरोधी नहीं तो आप इसका अनुसरण की जिए। युधिष्ठिर के धैर्य को देखिये कि प्राप्त किये साम्राज्य को, एक बार स्वीकार किये नियम के लिये महट त्याग दिया। द्वीपदी के अपमान की सह गया। श्राप श्रव ईससे वह व्यवहार कीजिए जो चत्रियों की आन के अनुकूछ हो। मृत्यु के मुख में दौड़ी जा रही प्रजा की रचा आपके हाथ में है।

श्रीक्रष्ण की वकृता का उत्तर किसी को क्या देना थाং ? इसमें कुल के नाम से भी अपील थी। धृतराष्ट्र के

१ तश्मिन्नभिहिते वाक्ये केशवेन महात्मना।

स्तिमिता द्वष्टरोमाण ग्रासन् सर्वे सभासदः ॥ १ ॥

पितृ-भाव से भी अभ्यर्थना थी। लोक स्वय का चित्र भी खींच दिया गया था। सन्धि से धर्म के साथ खार्थ की सिद्धि भी देशी दी गई थी। इलके शब्दों में कौरवों के छल तथा द्रौपदः के सभा में लाये जाने की अफ्रोल, अशिष्टता की ओर भी संकेत कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में श्रीकृष्ण ने अनुनय भी की, प्रलोभन भी दिखाया, लजाया भी। धृतराष्ट्र पर इस वक्तृता का यथेष्ठ प्रभाव पड़ा। उसने दुर्योधन को बीसियों गालियां दे दीं और कह दिया कि यही पापी नहीं मानता। भीष्म सममा चुके, विदुर समभा चुके, गांधारी ने प्रयक्ष कर लिये, पर यह किसी की सुने भी।

श्रीकृष्ण ने श्रव दुर्योधन को संबोधित कर श्रत्यन्त मधुर शब्दों में कहा—

'भाई! जब पैदा एक महान् कुछ में हुए हो, विद्या प्राप्त की है, शूर हो. फिर शील क्यों कुल-हीनों का-मा दिखाते हो? अपने भाइयों से व्यर्थ का वैर और परायों के सहारे इतना गर्व ? अपने सारे मित्रों में कोई अर्जुन और भीम सा बज्जी दिखाओं तो सही। अच्छा, युद्ध हो ही गया। उसका परिणाम ? कुल का नाश। तुम्हें सभी कुलन्न कहेंगे।

कश्चिदुत्तरमेतेषा वर्क्षु नोत्सहते पुमान्। इति सर्वे मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पार्थिवाः॥ उद्योग० ६४, २॥

सन्धि कर लो। धृतराष्ट्र राजा रहें और तुम युवराज। विस्ति, १ है स्वीकार ?'

इस पर भीष्म, विदुर, द्रोण सबने समकाया परन्तु दुर्योधन ने एक न सुनी। उसने कहा—"जब तक धृतराष्ट्र स्वयं राज्य करते थे, मैंने हथियार डाल रखे थे। परन्तु जब इन्होंने राज्य मुक्ते दे दिया, चाहे श्रद्धान से चाहे भय से, तो श्रव तो मेरी ही चलेगी। मैं सुई की नोक भर भूमि भी पांडवों को न दूँगा। उन्होंने राज्य जुये में हारा है। इसमें हमारा श्रपराध क्या ? श्रव वे श्रशक पुरुषों की तरह समर्थों पर वृथा कोध भाड़ रहे हैं।"

१. महाप्राज्ञकुले जातः साध्वंतत् कर्तु महेशि ।
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नः सर्वेः समुदितो गुणैः ॥ ६ ॥
दौष्कुलेया दुरात्मानो नृशंसिनरपत्रपाः ।
त एतदीदृशं कुर्यु र्यथा त्वं तात मन्यसे ॥ उद्योग० १२३,१० ॥
त्वामेव स्थापिष्यान्त यौवराज्ये महारथा ॥ १२२, ६१ ॥
माहाराज्येऽपि पित्तरं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ उद्योग० १२३, ६२ ॥
यावच राजा प्रियते धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ उद्योग० १२३, ६२ ॥
यावच राजा प्रियते धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ उद्योग० १२३, ६२ ॥
यावच राजा प्रियते धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ २३ ॥
श्रप्रदेणं पुरा दत्तं राज्यं परवतो मम ।
श्रज्ञानाद्वा भयाद्वापि मिय बाले जनार्दन ॥ २४ ॥
यावद्वि तीव्यया स्व्या विध्येदम्रेण केशव ।
तावद्ग्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाएडवान् प्रति ॥ उद्योग०१२६, २६॥

श्रव तक श्रीकृष्ण ने दबे दबे शब्दों में उलाहने दिये थे। दुर्योधन के इस कथन ने उन्हें खुला बोलने का अवसर दे दिया। उन्होंने उसे भीम को विष देने, लाख का घर बन-वाने, और उसमें पाएडवों को डाल उसे आग लगा देने का मनसूत्रा बांधने की घटनायें स्मरण कराई। फिर पूछा, क्या ये अपराध नहीं ? जुये की निन्दा की और कहा--- "इस दुष्कर्म के लिए निमन्त्रण ही महान् श्रपराध है। फिर उसमें छल करना और हारे हुए भाइयों को दास बनाना, यही नहीं. भावज को भरी सभा में बुलाना और उससे न कहने की एक नहीं, बीसियों बातें कह डालना-क्या ये सब काम भले मानसों के थे"? कृष्ण ने दुर्योधन से स्पष्ट कह दिया-"अपन तो लड़ाई हो कर रहेगी। सो तैयार हो जा। तुमे होश तब आयेगा जब शत्रु की शूरता तुमे रणभूमि में सुला देगी। शान्ति ऋच्छी थी, तू उसे ठुकरा रहा है।।"

श्रीकृष्ण की यह भत्सेन। सुन दुर्योधन सभा से उठ गया। इस पर श्रीकृष्ण ने ऋपने कुल का उदाहरण देकर कहा— "हमारे यहाँ कंस ऐसा ही कुलांगार था। हमने सारे कुल की रचा के लिए उस एक दुराचारी की मार डाला। यही उपाय दुर्योधन का करना उचित है। इसे दुःशासन, कर्ण, और शकुनि सहित पाएडवों के हवाले कर देना चाहिए।

१- स्थितो भव महामात्यो विमदौँ भविता महान् ॥ १२६, २॥

क्या इस एक के लिए सारे चित्रिय-वंश का नाश कर दिया जायगा<sup>1</sup> ?"

भृतराष्ट्र ने विदुर की भेज कर गाम्धारी की बुख्याया श्रीर उससे दुर्योधन की समभवाना चाहा परन्तु उस हठी ने भाँ की बात पर ध्यान ही न दिया।

श्री हल के आने से पूर्व ही दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुःशासन उन्हें बन्दी का लेने के मनसूबे बांध रहे थे । अब उन्होंने अपने उस विचार को कियारूप में परिशात करना चाहा। इसकी भनक सात्यिक के कान में पड़े गई। उसने हित्क के पुत्र कृतवभा से, जो था तो वृद्धिण परन्तु दुर्योधन की और से आगामी युद्ध में सम्मिलित होनेवाला था, कहा— सेना तयार कर ले। तत्पश्चान् मात्यिक ने यह सूचना श्रीकृष्ण को दी, तो वे हँस दिये। धृतराष्ट्र पास खड़ा था। श्रीकृष्ण ने उससे कहा— "में चाहूँ तो दुर्योधन को अभी बांध लूँ। मुमे अकेला न समिनए। परन्तु ऐसा करना अधर्म है। में दून हूँ, अधर्म न कहँगा। दुर्योधन अपना बुरा कर रहा है। अच्छा! जो इसे अच्छा लगे वह करे।

१. तथा दुर्योधनं कर्णे शकुनिज्ञापि सौजलम् । बद्ध्या दुःशासनं चापि पाग्डवेभ्यः प्रयच्छत ॥ १२७, ४८॥ तत् कृते न विनश्येयुः च्रित्रयाः च्रित्रयर्षभाः ॥ ५०॥

२. इदं तु सुमहत् कार्ये श्राणु में यत् समर्थितम् । परायर्णं पारडवानां नियंश्यामि जनार्दनम् ॥ उद्योग७ ८७, १३॥

यह कह कर श्रीकृष्ण सभा से चल दिये। गजा लोग भी रथ तक उनके पीछे पीछे गये। रथ में बैठे हुए कृष्ण पर धृतराष्ट्र ने फिर अपनी विवशता प्रकट कर चमा चाही। श्री-कृष्ण ने कहा—"हां आपका, भीष्म, द्रोण और शल्य आदि का जो पच है, वह तो सभा में ही स्पष्ट हो गया था। आप सब तो युद्ध के विरोधी हैं। परन्तु दुर्योधन आपके वश में नहीं, यह दु:ख की बात है।"

श्रीकृष्ण सभा से उठकर फिर अपनी फूफी के पास गये। पृथा ने कहा-- 'युधिष्ठित को संदेश देना-- "यह समय दया का नहीं । सब कालों में अहिंसा चित्रिय का धर्भ नहीं। तूराजा है। राजा काल का कारण है। वह जैसा चाहे समय को ढाल सकता है। उसका बाहुबल पीड़ितों की रचा करने के लिए है। खयं दीन बन भिन्ना मांगने के लिए नहीं। और तो और, इतना ही देख ले, १३ वर्षों से में श्रीरों के दुकड़ों पर जी रही हूँ। यह वृत्ति कृपणता की है। तुमे जन्म देकर इस अवस्था में रहूँ ? तू चत्रिय है, लड़ा बाप दादा की आन को डुबो नहीं।" अर्जुन पुत्र से कहना-"च्रत्राणी जिस दिन के लिये पुत्र-प्रसव की पीड़ा सहती है, वह दिन श्रा गया है।" भीम से कहियो-पह समय प्रीति का नहीं। नकुल सहदेव से कहना-चल-पराक्रम से जीते हुए भोग ही चत्रियों के लिए विहित हैं। द्रौपदी से कहना-"बेटा ! तूने अपने कुल की आन के अनुरूप कठोर तप किया है। मुक्ते राज्य के चले जाने का इतना दुःस नहीं, पुत्रों के बनवास का इतना दुःस नहीं, जितना दुष्ट दुःशासन कें तुक्त नाथवती को अनाथा कर एक-वस्ता दंशा में ही सभा में लाने और वहां पर अफ़ील कटाच किये जाने का है। अर्जुन और भीम का बल उसी अपमान के प्रतिशोध के लिए है। अच्छा! कृष्ण! पांडवों से कहना मां सकुशल है। तुम्हाग कुशल चाहती है। कृष्ण! मेरे बेंटे तेरे पास धरोहर हैं, उनकी रचा काना।

पृथा से विदा हो श्रीकृष्ण उपप्तव की श्रोर चले। रथ में जहां सात्मिक को बिठाया, वहां कर्ण को भी साथ ले लिया। उससे कहा—"संभवतः श्रापको पता होगा कि आप वास्तव में सूत के पुत्र नहीं। श्राप कुन्ति के कानीन पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार कानीन भी पुत्र ही होता है। यदि श्राप श्राज पांडवों के साथ होते तो राज्य के श्रधिकारी श्राप थे। युधिष्ठिर श्रापसे छोटे हैं। दुर्योधन की श्रोर से श्रव श्राप श्रपने भाइयों का ही। खून करेंगे। फिर यह भी श्राप जानते हैं कि विजय पाएडवों की होनी है। श्रर्जुन सा बहादुर इस श्रोर कीन है ?"

१. यहा भी पृथा ने द्रौपदी के एक वस्ता दशा में सभा में लाये जाने की शिकायत की है परन्तु वस्त्र हरणा तथा श्रीकृष्ण की वस्त्र-प्रदान-रूपी सहायता का वर्णन नहीं किया।

कर्ण ने कहा— "मैं अपने जन्म को भी जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि कौरवों का पराजय ही होना है। इनके चिह्न ही ऐसे हैं। परन्तु अब तो मैं सूनों में मिलकर सूत हो ही गया। मेरा विवाह सूतों में हुआ। पुत्र पौत्र हो गये। अब इस कुल को कैसे छोड़ मकता हूँ ? दुर्योधन की ओर भी आज नहीं हुआ। उसने मेरा सम्मान उस समय किया था, जब पाएडवों ने मुसे सून कह दुरकारा था। इस समय तक जिस दुर्योयन का कुपा-पात्र बना रहा, कड़ा समय आने पर उसे छोड़ वूँ ? लोग कहेंगे. डर गया। अब मुसे अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहने दीजिये।" यह कह कुष्ण से गले मिलकर बह छीट गया।

श्रीकृष्ण की बसीठी सफल नहीं हुई। यदि कृष्ण का कहन। मान लिया जाता तो भारतवर्ष का उम समय से पीछे का इतिहास किसीं और प्रकार से लिखा जाता। तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि कृष्ण के दूत बन कर जाने का कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लाभ बहुत हुआ, यदापि वह लाभ नहीं जो कृष्ण चाहते थे। शान्ति-स्थापन से उतर कर कृष्ण का कर्तव्य था अपने पत्त का नैतिक (सदाचार की) दृष्टि से पोषण करना, तो उन्होंने पूर्णत्या तय कर लिया। इनके भाषण का उत्तर किसी से बना ही नहीं। दुर्योधन को भरी सभा में झांट आये। उसके अपने पत्त के राजाओं ने भी उसकी नैतिक दुर्वलता को जान लिया। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोग्छ, शहर आदि

ने तो स्वीकार भी कर लिया कि दुर्शीधन वृथा हठ कर रहा है। यही कौ व-दल के मुख्य यो हा थे। अपने पक्त की नैतिक दृष्टि से खोलला श्रीर निराधार जानते हुए वे जिस उत्साह से लड़ेंगे, वह भी स्पष्ट है। गांधारी ने इस मर्म का सममा था। उसने दुर्योधन को समभाते हुए कहा था - इन द्वैध-प्रस्तों की सहा-यता पर निर्भर न कर। भीष्म द्रोगा ने खयं कृष्ण के चले जाने पर भी उसे यही मन्त्रणा दी कि श्रीकृष्ण की बात को मान ले। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण की बात का प्रभाव इन प्रमुख बीरों के तथा श्रीरों के हृदय पर यथेष्ठ पड़ा। श्रीकृष्ण ने कर्ण से भी कहलवा लिया कि विज्ञा अर्जुन की होगी। वस्तुतः स्वयं हस्तिनापुर में ऋर्जुत की प्रशंमा का वातावरण ही बना दिया। शत्रु के घर में यह अवस्था पैदा कर देना अपनी विजय का रास्ता साफ. कर जाना है। कृष्णा की बसीठी का फल मानसिक था। शत्रु के पत्त के नीचे से जहां नेतिक (सादाचरिक) आधार खिसका दिया, बहां उन्मे पन्स्पर फूट भी पैदा कर दी। भीष्म, द्रोण आदि एक और

१ यच्च त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणक्रपादयः । योत्स्यन्ते सर्वराक्त् येति नैतदयोपपद्यते ॥ ४१ ॥ समं हि राज्यं ीतिश्च स्थानं हि ।वदितात्मनाम् । पारङ्वेष्वय युष्मासु धमेत्त्वभ्यधिकस्ततः ॥ ४२ ॥ राजपिरङभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम् । नहि शच्यन्ति राजानं युधिष्ठिरमुदीच्वितुम् ॥ उद्योग० १२८,५३ ॥

हो गये, कर्ण, शकुनि आदि दूसरी ओर। फिर भरी सभा में दुर्योधन को बन्दी कर पांडवों के हवाले कर देने का प्रस्ताव कर उपस्थित राजाओं के मन में यह भी अंकित कर दिया कि जिस नृपति-पुज़ाव का वे पत्त ले रहे हैं, वह है कितने पानी में ? उसे बन्दी कर लेने का प्रस्ताव उसकी अपनी सभा में हो सकता है। यही एक प्रस्ताव उसके सारे प्रभाव को मिट्टी में मिला देने को पर्याप्त था।

## अजु न के सारिध

विराट की सभा ही में हमने देख लिया था कि कौरवीं पांडवों के मामले में वृष्टिणवीरों की सहानुत्रू ति दोनों पन्नों में बँटी हुई थी। श्रीकृष्ण का मुकाव पांडवों की श्रोर था, तो बलराम का दुर्योधन की श्रोर। सालकि श्रांतुन का शिष्य था। वह पांडवों ही का पन्नपोषक था। शिष्य कृतवमा भी था परन्तु उसे हम सेनासमेत हिस्तिनापुर में गया देख चुके हैं। कुरु तेत्र के युद्ध में उसका स्थान कौरवदल में वही था जो सालकि का पांडवदल में। वह उनके दस महार्थियों में से था। युद्ध के समय हम एक श्रीर यादव जलसन्ध को भी कौरवों की श्रोर से लड़ता पाते हैं। इमकी गणना कौरवों के रथों में है। इसके विपरीत चेकितान पांडवों का सहायक हो कर लड़ रहा था

श्रीकृष्ण के लिए यह एक बड़ी समस्या हो गई। एक श्रोर प्राणों से प्यारा शिष्य, तला. सम्बन्धी—एक शब्द में जात्मीय—अर्जुन था श्रीर उसका पत्त न्यायानुमोदित था। फिर युधिष्ठिर को ही उस साम्राज्य का मुख्य बना चुके थे जो उन्होंने मगध-साम्राज्य के स्थान पर एक बार तो स्थापित कर ही लिया था परन्तु वह कतिपय भूलों के कारण स्थिर न रह सका था। श्रव भी कुछ न बिगड़ था। यदि वे पांडवों को उनका पैतृक-श्रधिकार कौरवों से दिला सकें तो फिर

साम्राज्य की स्थापना यथापूर्व हो सकती थी। यों तो चेदि का राजा धृष्टकेतु. काशी का राजा बभ्रं, सञ्जय, स्वयं अन्धक-वृष्टिगु-ये सब श्रीकृष्ण के संकेत पर चल रहे थे। १ परन्तु जो बात उन्होंने पाएडव-पञ्चक में पाई, वह और कहीं न मिलती थी। एक एक करके संभवत: पारहवों में भी वह ज्ञमता नहीं पर पांचों मिल कर एक विचित्र संस्थान सा बन जाते थे, जो साम्राज्य के दुर्भर भाग को उठा सकता था। श्रीकृष्ण ने इत परिवार के साथ अपने आप को एकी भूत सा कर छिया था। और तो और, द्रौपदी इनकी सखी थी। पृथा इन्हें अपने पुत्रों से कम न सममती थी। सुभद्रा इनकी बहन ही थी। अभि-मन्यु जहां दूसरा अर्जुन था, वहां दूसरा % ज्ला भी । सो 🚡 फ श्रीर तो यह निजू घनिष्ठता थी,। श्रीर इससे बढ़ कर एक धामक साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न भी था। दूसरी ओर ये अपने संघ के भी मुख्य थे। उस संघ को संगठित रखने

१. यु धष्ठिर कहते हैं -

शैनेयोऽयञ्चेदयश्चान्धकाश्च वाष्णेंयभोजाः कुकुराः सुझ-याश्च ॥ ११ ॥

उपासीना वासुदेवस्य बुद्धि नि**ग्रह्म** शत्रृन् सुहृदो नन्दयान्त ॥ **१२ ॥** 

काश्यो बभ्रुः श्रियमुत्तमाङ्गतो लब्धा कृष्णभातरमीशिता-रम्॥ १३ ॥

भियश्च न: साधुतमश्च कृष्णो नातिक्रमे निश्चणं केशवस्य ॥ उद्योग॰ २७,१४॥

में इन्हें कितनी कठिनाई होती थी, इसका वर्णन भी हम अपर कर चुके हैं। यादव वीर घमण्डी बड़े थे। बात बात पर लड़ पड़ते थे। नित नये फूट के सामान पैदा किये रहते थे। श्रीकृष्ण ही तो विभिन्न-खभाव यादवों में एकता के एक-मात्र सूत्र थे। इन में सबकी अनन्य भक्ति थी। हस्तिनापुर में इनके कैंद करने की बात अभी चली ही थी कि क्रावर्मा माट फ़ौज लेकर सभा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। विशेषाहे उसे लड़ना कौरवों की श्रीर से ही था। अब यदि ये पाएडवों के पन्न के योद्धा हो जाय तो जतिय-धर्म के नियमानुसार इन्हें सात्वती से भी लड़न। होगा। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस सात्र-धर्भ ने युद्ध में कई कड़ी समस्यायें उपस्थित कर दीं। इस अबस्या मे इनका सारे यादवों की प्रीति का एकसमान पात्र बने रहना असंभव था। संभावना यह भी थी कि यादवीं के कई कुछ इसलिए इनके आम एए त्रिरोधी हो जाते कि उनके किसी वीर पर इन्होंने युद्ध में बाण चलाया था। फिर संघ के अस्त न्यस्त हो जाने में देर ही क्या लगनी थी ? सारे यादव वीरों को एक और कर लेना इन्होंने अपनी शक्ति से बाहर पाया। यादको बी खतन्त्रता-ितय प्रकृति ऐसे विषयों में खड्छन्द ही रहती 🖈 🛊 मिल सकते थे या तो आत्म-र चा में या किसी यादव वीर की सहायता के लिए। पारहव इनके विशेष

१. स्त्रमनीत् क्रनवमिण चित्रं योजय वाहिनीस् । व्यदानीकः सभादारं उपतिष्ठस्व रचितः॥ उद्योगः० १२९, ११॥

क्या लगते थे १ हरेक की अपनी अपनी रुचि थी। अपना अपना मेल तथा अपनी अपनी मेत्री थी। श्रीकृष्ण ने यही उचित सममा कि इस विषय में सबको स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। वही स्वतन्त्रता इनके अपने लिए भी थी। परन्तु इन्होंने अपनी विशेष स्थिति के कारण अपने ऊपर यह बन्धन भी लगा लिया कि ये होंगे तो पाण्डवों की ओर पर निरस्त्र। सांप भी मर जाय, लाठी भी न दूटे। ये उस समय के योद्धाओं के शिरोमणि थे, परन्तु रण में शूर्ता से कहीं बड़ा गुण इनकी रण-निपुणना थी १। पाण्डव इन्हें अपना कर्णधार रस्तन। चाहते

१ बहुत्वं चैव सेनानां विक्रमं च किरीटिनः।

बुद्धिमत्वं च कृष्णस्य बुध्वा युध्येत को नरः ॥ उद्योग १६,२१॥ श्रीकृष्ण के निरस्त्र होने का कारण यह कहा जाता है कि एक दिन वे सो रहे थे। दुर्योधन श्रीर श्रर्जुन थोड़े थोड़े श्रन्तर पर सहायता की याचना के लिए श्रागये। दुर्योधन सिरहाने बैठ गया, श्रर्जुन पैताने। श्रीकृष्ण की श्रांख खुली तो इन्होंने दोनों से श्राने का कारण पूछा। दुर्योधन ने श्रमीष्ट कह सुनाया श्रीर चूंकि यह पहले श्राया था श्रतः यह भी कहा कि पहला श्रिधकार मेरा है। श्रीकृष्ण ने कहा—मेरी दृष्ट पहले श्रर्जुन पर पड़ी है श्रीर वह छुदा मी है। इसलिए पहला श्रिधकार श्रर्जुन का है। सो एक श्रोर में निरस्त्र हूँ, दूसरी श्रोर मेरी एक श्रर्य नारायणी सेना है। इन में पहला चुनाव श्रर्जुन का है। श्रर्जुन ने निरस्त्र कृष्ण को चुना महाभारत उद्योग पर्व श्रध्याय ६ में यह कथा वर्णित है। ऐसे महत्त्व की बात का निर्णुय इस प्रकार के श्राकस्मिक संयोग

ऐसे महत्त्व की बात का निर्णेय इस प्रकार के आप्राकस्मिक संयोग धर आश्रित कर देना बच्चो का बहकावा हो सकता है, नीति नहीं! थे। जरासन्ध के वध से लेकर द्यव तक इनकी स्थिति इस कुल के सम्बन्ध में यही चली द्याई थी। ये अर्जुन के सार्थि हो गये। द्यर्जुन पारडवों का मुख्य योद्धा था। इस प्रकार युद्ध की बागडोर भी इनके हाथ में रही द्यौर यादवों के वैमनस्य का भी द्यवसर न रहा।

श्रीकृष्ण के इस निश्चय से बलराम के लिए मुरिकल पैदा हो गई। वह कृष्ण का साथ छोड़कर उनके विरोध में भी खड़ा न हो सकता था, कौरवों के सारिथ होने की समता भी उसमें न थी। वह तो सीधा-सादा हलधर था, नीति उसे छून गई थी। दुर्योधन ने उसे अपनी श्रोर खींचना चाहा पर उसने माना नहीं। यह तीर्थ-यात्रा को चला गया।

कुष्ण के इस निर्णय में नीति की वह चाल थी जो बड़े बड़े नीति हों को दंग कर देगी। साम्राज्य को भी बचा लिया श्रीर संघ को भी हाथ से न जाने दिया। उधर समस्त देश, का हित था, इधर समस्वत-वंश का। हित भी दोनों का साध लिया श्रीर बात भी श्रापनी बनाये रखी।

१. न चाइमुत्सहे कृष्णं विना स्थातुमिष च्राणम् ॥ उद्योग० ६.२२॥ तुस्यस्तेहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुर्योधने नृप । तस्मात् यास्थामि तीर्थानि सरस्वत्या निषेवितुम् ॥ ३४ ॥ उद्योग० १५६

## विश्व-रूप

युद्ध पारम्भ हो गया । श्रीकृष्ण की सलाह से घृष्ट्युम्न पारहव-रल का मुख्य सेनापति हुआ। श्रर्जुन, जिसके सारथि श्रीकृष्ण थे, सारी सेनात्रों का संरत्तक बना । भिन्न भिन्न अनीकों के अलग अलग सेन पति भी थे। अर्जुत ने कृष्ण से कहा-"मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। जरा हम देखें तो सही, हमें किन किन योद्धाओं से लड़ना है ?" कुड्ल रथ को हांक चले। ऋर्जुन ने जिथर दृष्टि डालो, उमे दोनों दलों में अपने सम्बन्धी ही सम्बन्धी दिखाई पड़े। कहीं दादा, कहीं चाचा, कहीं ताऊ, कहीं श्वशुर, कहीं साला, कहीं मामा. कहीं भानजा, कहीं पुत्र, कहीं भतीजा, कहीं गुरु, कहीं गुरु-पुत्र । सभी तरफ यही दृश्य था । युद्र इनमें होगा ? ये एक दूसरे का खून करेंगे ? यह सोच जी कांप उठा। जिनसे अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखा, श्राज उन्हीं पर श्रस्त्र चल ने होंगे ? जिन्हें त्राज तक बाबा कहते रहे, त्राज उन्हें मृत्यु बन छङ्-कारना होगा ? यह त्रसंभव है । फिर इस नरपिशाचता से लाभ क्या ? यही न कि कुछ रोज राज्य करने को मिल जायेगा ? गुरुजनों के लहू से लिथडे प्राप्त खाने से भू लों मरना अच्छा! इससे भिन्ना ही क्यों न मांग लें ? फिर यह भी क्या निश्चय है कि विजय हमारी होगी ? विजय किसी की हो खून लाखों करोड़ों का बह जायेगा। लाखों घा बरबाद हो जायँगे। लाखों विधवायें जीतों की जान को बैठी रोयेंगी। बड़ों का पानी--देवा भी कोई न होगा। कुळ--िस्त्रयां आच'र-भ्रष्ट हो जायँगी। वंशों की मर्यादा जाती रहेगी। जाति में कुळटायें, कुलघ्न. कुलच्छनी लोगों की भरमार होगी। युद्ध के ये परिणाम सिनेमा के दृश्यों की तरह अर्जुन के सन्मुख आन की आन में मूर्त हो कर गुज़र गये। अर्जुन का रोमांच हो आया। वह रथ ही में गाण्डीव छोड़कर बैठ गया। उसने कृष्ण को स्पष्ट कह दिया—में नहीं लड़ने का।

श्रर्जुन के इस विषाद का उपाय श्रीकृष्ण ने गीता के उप-देश से किया। गीता मंसार की श्रमर साहित्यिक कृतियों में से एक है। उसकी व्याख्या एक श्रलग प्रन्थ चाहती है। इस उसकी व्याख्या श्रन्यत्र करने का विचार रखते भी हैं। यहां संचेप से उन दो चार बातों की श्रोर सकेत किया जायेगा जिनका युद्ध से विशेष संबन्ध है।

श्रीकृष्ण ने पहले तो अर्जुन को डांटा। उसने स्पष्ट कहा कि यह वृत्ति वीरों की नहीं, भीरुश्रों की है। तू अपनी समभ में झान की बातें कर रहा है। वास्तव में यह झानी होने की विडम्बना-मात्र है। झान का मृत्यु के भय से क्या सम्बन्ध ? मनुष्य दो चीज़ों का मेल है—एक आत्मा, दूसरा ज्ञारीर । ज्ञारीर है ही अनित्य, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न इसका आदि है न अन्त। आत्मा का तो न जन्म होता है न

मृत्यु फिर मौत किसकी होगी? श्रध्यात्मवाद की इतनी ऊँची उड़ान न ले सके, मानव-जन्म को आत्मा का ही जन्म मानता हो तो जिसका जन्म हुआ है, उसे मौत श्रवश्य श्रानी है। होनी अनहोनी नहीं हो सकती । फिर मौत का शोक किसलिए ! ज्ञान के मार्ग में तो किसी भी दृष्टि से सोचो शोक का कोई स्थान नहीं। रहा कर्म का रास्ता । वह भी स्पष्ट है। तू चत्रिय है। चत्रिय का कर्म है, धर्म-युद्ध में प्राण लेना और प्राण देना। रण-भूमि ही चालिय का स्वर्ग है। फिर इससे हटना काहे को ? रहा यह सन्देह कि हमारी विजय हो या उनकी, किसी की भी विजय हो। असंख्य विधवायें, असंख्य अनाथ, सन्तान-हीन वृद्ध, असंख्य श्राचार-भ्रष्ट कुल श्रीर कुलाङ्गनायं-एक शब्द में सारी जाति की जाति धर्म-कर्म-रहित हो जायेगी । यह अनिधकार चिन्ता है। मनुष्य का श्रधिकार है. कर्म कर दे। फल का निधीरण उसके हाथ में नहीं। मनुष्य को कर्म करना ही फल की कामना से रहित होकर चाहिए। वास्तव में निष्काम कर्म ही सच। ज्ञान है। श्रीरज्ञान र्विक किया ही उत्तम किया है। इस स्थान पर आकर ज्ञान और कर्म एक हो गये हैं..। जब तक कर्म स्वार्थ-सिद्धि के लिए किया जाता है, तब ,तक वह बन्धन का, हृद्य के संकोच का, दीनता अर्थात् दासता का हेतु रहता है। वहीं कर्म स्वार्थ के स्थान में यज्ञार्थ, करो 👃 उसका स्वरूप ही वदल जाता है। अब उसी कर्म से बन्धन

नहीं खाधीनता, हृदय का संकोच नहीं फैलाव, दासता नहीं खाधीनता, स्वामित्व का भाव निष्पन्न हो जाता है। फल की मोहताजी ही मोहताजी है, और फल से बेपरवाही तो फिर बादशाही है। यज्ञ का ऋषे है—समष्टि के लिए कर्म करना। जिस संसार की मिट्टी से हमाग शरीर बना है, उसी के भले के लिए इस शरीर को लगा देना। ऐसा कर्म करने से मनुष्य एक साथ संन्यासो (त्यागी) भी रहता है, योगी (कर्म-मार्ग का राही) भी। भीख मांगना ही संन्यास नहीं। तू इत्रिय है। तेरी शिचा-दीचा खून देने और लेने के लिए हुई है। कहलाना राजा, और तलवारों की फंकार सुनाई देने लगे तो गले में कफ़नी डाल लेना—यह कौनसा धर्म है ?

इस उपदेश में जादू था। परन्तु अर्जुन पर आत्मीयता परकीयता का मोह सवार था। अपनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊँ? यह चिन्ता चिना बनी जलाये डालती थी। उसने श्रेकु आ की तर्क गा को सुना अनसुना कर दिया। श्रीकृष्ण ने देखा, यहां यह हिणयार बेकार है। उस पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना चाहा। महाभारतकार कहने हैं—उन्होंने अर्जुन को दिव्यच्चुं दिया जिस से बह उनका विश्वरूप देख सके।

श्रजुन ने देखा—कृष्ण का एक मुँह नहीं, श्रनेक मुँह हैं; एक बाहु नहीं, श्रनेक बाहुएँ हैं; श्रनेक नेत्र हैं; हजार सूर्यों की प्रभा एक कृष्ण में है। एक श्राग है, कि श्राकाश-पाताल में छाई हुई है श्रीर उसमें देव-दानव सब भवेश कर रहे हैं। कोई डर कर भाग जा रहा है, कोई हाथ जोड़े स्तुति कर रहा है। कराल-काल मुँह खोले खड़ा है श्रीर मनुष्य, जैसे पतंगे प्रदीप की ज्योति पर, गिर गिर कर भरम हुए चले जाते हैं।

अर्जुन डर गया। उसने पृद्धां—महागज! इस भयानक रूप का क्या श्रभिप्राय है ? कुट्एं ने केहां— 'यही कि मैं यम हूँ, लोक का ज्ञय करना चाहता हूँ। भीट्म, द्रीए श्रादि योद्धा मैंने तो मार ही दिये हैं। श्रव तू चाहे लंड चाहें न लड़, इनका अन्त मेरी युद्ध-बुद्धि ने कर दिया। मुक्ते श्रव एक निमित्त— बाहर का साधन चाहिए जो मेरे मानसिक रूगें के निमित्त— बाहर का साधन चाहिए जो मेरे मानसिक रूगें के ही चुकी घटना को भौतिक जगत् में प्रत्यं कर दे। तेरी इंच्छा हो तो तू ही निमित्त बन जा। इससे यश भी होगा, राज्य की प्राप्ति भी होगी। नहीं तो यह काम तो होकर ही रहेगा।"

इसके परचात् श्रीकृष्ण ने इस भयानक चित्र में सौम्यता का अंश भी प्रविष्ठ कर दिया। इस श्रंश में हर्ष का, श्रानुराग का प्रावल्य था। राच्चस भाग रहे थे, देवता प्रसन्न हो रहे थे। अर्जुन की जान में जान आई। डरा हुआ तो था ही, पर अब भक्ति भी उमड़ी। कृष्ण को सब श्रोर से, सब प्रकार से नमस्ते कर जीवन भर की धृष्टतायें चमा कराई श्रोर कहा—महाराज! आश्राकारी सेवक हूं।

यह विश्व रूप क्या था ? महाभारत के शब्दों में 'दिव्य-चजु' का चमत्कार। कृष्ण ने अर्जुन पर मोहिनी सी डाल दी। दिव्य चत्तु या मोहिनी मनोवैज्ञानिक वस्तु है। इसकी व्याख्या भी मनोवैज्ञानिक ही होनी चाहिए। अर्जुन अखन्त विषाद की श्रवस्था में था। उसे भीष्म, द्रोण श्रादि गुरुश्रों, दुर्योधन आदि बन्धुत्रों, लद्वण तथा अभिमन्यु आदि पुत्रों की मृत्यु होनी प्रत्यत्त दीख रही थी श्रीकृष्ण ने सबसे पहले प्रयत्न यह किया कि उसके हृदय में विषाद का विपरीत भाव-योग की परिभाषा में प्रतिपत्तभावना-उद्बुद्ध की जाये। उन्होंने पहले श्रपना सारा युक्ति का बज लगाया। उसका यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। अब उन्होंने समक्त लिया कि श्रकुंन का भूत ज्यादः गहरा, ज्यादः मार्मिक है। ऊपर ऊपरकी तर्कणा से उतरने का नहीं। उन्होंने तर्कणा की थाह से कहीं अधिक गहरी चोट करनी चाही। भक्ति का स्थान युकि की पहुँच से बहुत दूर है। भक्ति आत्मा का मर्भ है। श्रीकृष्ण उपदेश करते करते अपने वैयक्तिक वैभव की महिमा बलानने लगे। उन्होंने कहा-"संसार का आधार मैं हूँ। मेरी ही एक उँगली पर साना चराचर जगत् नाचता है। कारण कि मैं चराघर

१. मह।भारत में ससार का आधार शीज को कहा है। शांजवान् पुरुष मानों ज्ञात का धारण-कृती है। यथा बिहुर के विजय में पृथा कहती है-

तस्य-कृत्वय महाबुद्धे गैंडभीरस्य महात्मनः । चन्तुः शीलमलक्षारो लोकान् विष्टस्य तिष्ठति ॥ उद्योग० ८९, ५५ ॥

का आत्मा हूँ। मेरा जीवन यज्ञ के अर्पण है। मेरी किसी क्रिया मे स्वार्थका अंज्ञ नहीं। मैं यज्ञ-रूप हूँ। समष्टि के श्रर्पण हूँ, श्रतः समष्टि मेरी है। मैंने सारे लोक को श्रपना लिया—अपना कर लिया—है। अतः सारा लोक मेरे वश में है। मेरे कहे के बाहर तू कैसे होता ?" अर्जुन की समभ मे यह बाद नहीं आई। हमारे जैसे हाथ पांव, हमारे जैसे सिर पैरवाला, चार एक हाथ का पुतला कृष्ण सारे जगत का स्व,मो-विश्व का सञ्चालक-हैस हो सकता है ? श्रीकृष्ण ने अर्जुन की आंख से आंख मिलाई। महापुरुषों की आंख की मोहिनी प्रसिद्ध ही है। नैपोलियन की आंख का तेज उसके बड़े बड़े सेनापतियों के लिए श्रमहा हो जाता था वे उसकी त्रांख से त्रांख नहीं मिला सकते थे। अर्जुन की त्रात्मा विषाद से निर्वल-श्रतः मोहिनी के प्रभाव की पात्र-हो ही चुकी थी, श्रीकृष्ण के उपदेश ने उसके अन्त:करण में गुह्य भावनाश्रों की एक पराच हलचल सी मचा दी थी। जब श्रो-कुरुण ने अपनी अपनी किक शक्तियों का वर्णन प्रारम्भ किया उसकी बुद्धि स्तब्ध सी हो गई। उसने सोचना छोड़ दिया । मोहिनी के प्रभाव का यही अवसर होता है। कृष्ण ने अपने कराल संकल्प को अपनी दृष्टि में केन्द्रित कर दिया। अर्जुन ने रणाङ्गण में अपाते ही एक महान् रमशान का चित्र तो अंपनी श्रांखों के सामने फिरता देख ही लिया था। कृष्ण के अदम्य संकल्प ने उसी बीभत्स नाट्य का सूत्रधार स्वपं

कुष्णा को बना अर्जुन की विषादापन्न कल्पना के चित्र का रङ्ग और गहरा कर दिया। संसार के रङ्ग-मऋपर जितनी भी महत्त्वपूर्ण लीलायें हुई हैं उनके सूत्र-धार अनेक-मुख, अनेक-बाहु, अनेकोरु अनेक-नेत्र रहे ही हैं। जब तक वह उस लीला में लगे रहते हैं, तब तक सारे संसार की जिहायें उन्हीं का कहा दुहराती हैं। मानों वे जिह्नायें उन्हींकी हो गई हैं। जन साधारण की एक बहुत बड़ी संख्या श्रपना बाहु-बले उनके अप्या कर देती है। भक्त-जनों के नेत्र उन्हीं के नेत्रों से संसार के सभी दृश्यों को देखते हैं। यज्ञार्थ जीनेवाले-राष्ट्रों के निरहंकार कर्णधार-वास्तव में विश्वरूप होते हैं। उन्होंने युद्ध का संकल्प कर लिया। फिर किसकी शक्ति है कि उससे बचे। जाति पर जाति, राष्ट्र पर राष्ट्र देखते भालते, इच्छा न होते हुए भी, मृत्यु के मुख में सहसा प्रविष्ट हुए जाते हैं। वे कर्ण-धार उस समय सच्छुच कराल-काल बन जाते हैं। श्रर्जुन के सामने कृष्ण का वही रूप श्राया । कृष्ण का दृढ़ विश्व-व्यापी संकल्प जिसके अवश्यंभावी प्रभाव से भारत का कोई गष्ट्र बच नहीं सका, घनीभूत हो ऋर्जुन के सामने मानों कृष्ण की विराट् विभूति बन गया। क्वि की चमत्कारिणी लेखनी ने इस विभूति को और चमका दिया है। जो प्रभाव ऋर्जुन पर उस समय पड़ा था. वही आज पाठक के भावाविष्ट हृदय पर भी पड़ता है। वह कृष्ण के आगे वैसा ही विनम्र होकर भुक जाता है जैसा अर्जुन उस समय भुका था।

श्रीकृष्ण का यह दृढ़ संकल्प पाएडवों के बनवास के समय से लेकर युद्ध की समाप्ति तक महाभारत के एक एक पन्ने पर चित्रित है। युधिष्ठिर के राजपाट छोड़ जंगल जाने की तैयारी के समय जब द्रीपदी ने इनसे चृत का श्रमङ्गल समाचार कहा और अपने व्यथित हृ रय को रो रोकर इनके सम्मुख आंसुओं के हरप में पुद्धीभूत कर दिया तो इन्होंने सांत्वना देते हुए कहा-"भद्रे! आज तूरोती है। कल कौरवों की स्त्रियां अर्जुन के तीरों से चलनी हुए पतियों को रोयेंगी।" १ विराट की सभा में जब दुपद ने सन्धि के प्रस्ताव के माथ साथ युद्ध के भी पूरे उद्योग की मन्त्रणा दी, तो इन्होंने इस विचार से सहमति प्रगट की और इस महान् उद्योग का कार्य द्रुपद के ही कंधों पर डाला। और जब स्वयं दूत बन कर कौ (वों की सभा में जाने लगे तो एक बार फिर द्रौपदी ने मर्भ-भेदी शब्दों में पाएडवों को युद्ध के लिए उकसाया। उसने अपने सुन्दर सांपों की तरह लहराने बालों को बांवें हाथ से पकड़ कर आंखों से श्रांसुओं की लड़ी गिराते हुए कहा:-- "यही वे बाल हैं जिन्हें दु:शासन के अश्लील हाथों ने भरी सभा में खींचा था। सखे!

१. रोदिष्यन्ति स्त्रियो स्रेवं येवा क्रुद्धासि भामिनि । बीभत्सुशरसंन्छिन्नान् शोणितौघपरिष्डतान् ॥ २६ ॥ निहतान् बल्लभान् बीच्य शयानान् वसुधातले । यत्समर्थे पार्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः ॥ ३०॥ बनपर्व० १२

कुटण ! जहा जहां सन्धि का विचार सुनना, इन बालों को स्मरण कर लेना । यदि भीम और अर्जुन इतने चूद्र हो गये हैं कि इन्हें सन्धि के बिना चैन नहीं पढ़ती, तो मेरा बूदा बाप अपने वीर पुत्रों की सहायता से अपनी अभागी पुत्री का बदला लेगा " श्रीकृटण ने इस समय भी बही उत्तर दिया जो इससे पूर्व दे चुके थे। उन्होंने कहा — "तू बहुत जल्ही वौरवों की स्त्रियों को रोती देखेगी। उनके मगे संबन्धी मर जायँगे। और वे अनाथा होंगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों का काल आगया है। यदि उन्होंने मेरी न सुनी तो वे अवश्य भूमिशायी होंगे। उन्हें कुत्ते और श्रुगाल नोच नोच कर खायँगें। हिमालय अपने स्थान से हिले. पृथिवी दुकड़े दुकड़े हो जाये, तो हो जाये। तारे नीचे अप पड़ें, तो आ पड़ें मेरा कहा असल्य सिद्ध न होगा। कुटणे ! यह मेरी प्रतीज्ञा है। तू रोना बन्द कर।"

हस्तिनापुर में पृथा के विलाप का उत्तर देते हुए भी श्रीकृष्ण ने इसी भाष का प्रकाश किया था। बात यह है कि श्रीकृष्ण दुर्योधन की हठीली प्रकृति को जानते थे। उन्हें पूरा निश्चय था कि वह साम, दाम, श्रीर भेद इन तीनों उपायों से मानेगा नहीं। उसका इलाज एक ही था—दण्ड। द्रुपद, सात्यिक,

१. श्रयं ते पुरुडरीकात्त दुःशासनकरोद्धृतः ( केशपत्तः ) स्मर्तव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छताम् ॥ उद्योग० ⊏१,३६ ॥

२. धार्तराष्ट्राः कालपक्रा न च श्रूएवन्ति मे वचः । शेष्यन्ति पिहता भूमौ श्वश्रृंगालादनीकृताः॥ उद्योग० ८१,६७॥

विदुर, द्रीपदी सबने यह बात कह डाली । श्रीकृष्ण में कहीं नहीं, ध्यान में रक्ली। मनुष्य आशा के विपरीत भी आशा करता है। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि सन्धि हो जाय । वृथा लोक-त्त्रय न हो, परन्तु अनुमान यही था कि मन्धिन होगी। हृद्य एक बात के जिए प्रयत्न कर रहा था। मस्तिष्क दुमरी संभावना को उपस्थित किये देता था। अपने उपदेशानुसार इन्होंने फल की चिन्ता न कर सन्धि के लिए भरसक प्रयत्न किया। जब वह असफल हुआ तो कर्तव्य का मार्ग सीधा-पूरे बल से युद्ध करना। इनके जीवन का लद्द था सम्रूष् भारत को एक बलात्काराश्रित नहीं, शीत्याश्रित साम्राज्य की छत्र-छ।या में एकी भूत कर देना। ये इस लह्य से रत्ती भर भी इधर-उधर न हो सकते थे। ऋर्जुन आदि इस लद्य की प्राप्ति के साधन-मात्र थे। दुर्योधन अपने मन्त्रि नण्डल-सहित इस साम्राज्य के रास्ते में करटक था। उसे और उस जैसे सबको ये अपने संकल्प में अपने रास्ते से हटा चुके थे। गीता का विश्व-रूप इसी विशाल संकल्प का दिग्दर्शन था। श्रर्जुन की समभ में घटना-चक्र की पेचर्गी-इस समय तक की साही उलमन-मागई। उसने जान लिया कि अब लड़ने के सिवाय रास्ता ही नहीं। वह चक्रधर के चक्र पर बैठ गया। उसने गारडीव उठा लिया । श्रीर एक सरल-स्वभाव वश्रे की तरह लड़ाई के मैदान में कूर पड़ा। लड़ते लड़ते उसके हृदय में कोमल और कठोर भावनाओं के अनेक उतार-चढ़ाव हुए।

विपरीत भावनाओं के वे विष्ठव कैसे उठे ? कैसे बैठे ? यह कथा आनेवाले प्रकरणों में वर्णित होगी । अर्जुन का सारिथ बन कर श्रीकृष्ण ने कैसे अपने छिए उपयुक्ततम स्थान का चुनाव किया था, यह कहानी भी उसी वर्णन के अन्तर्गत आयेगी ।

## भीदम बाबा की शार-शया

महाभारत का युद्ध ऋद्वारह दिन रहा था। पहले दस दिन तक कौरव-दल के प्रधान सेनापित भीष्म थे। ये बाल-इक्क चारी थे। योद्धा ऋदितीय थे। सारी आयु लड़ाइयां लड़ते और नीति के सूत्र सुलफाते कटो। इन्होंने सेवा के कई व्यूर रचे। मार काट इतनी की कि कई बार प्रषड़व थरी गये। तीसरे और नवें दिन इन्होंने विशेष प्राक्रम दिखाया। हजारों योद्धा खेत रहे।

भीष्म, सम्बन्ध में दोनों पन्नों के दादा थे। पाण्डवों को देख कर इनके हृदय में प्रेम उमड़ आता था। युद्ध के रोकने का इन्होंने भरसक प्रयत्न किया था परन्तु दुर्योधन के दुरामह के आगे किसी की पेश न गई थी। पाण्डवों को बचाकर युद्ध करते थे। दूसरे दिन अर्जुन के बाणों से आगी सेना का अधिक चय होता देख दुर्योधन ने भीष्म से कहा—जाइए दादा! बढ़ते हुए अर्जुन को आप ही रोकिए। इन्होंने अर्जुन पर प्रहार किया सही परन्तु ठएडी सांस लेकर, चाब-धर्म को धिक्कार कर। यही वृत्ति अर्जुन की भीष्म के प्रति थी। इसके शस्त्र-प्रहार की मृद्दता की तो युधिष्टिर को भी १. धिर चात्रधर्मीमत्यदत्ता प्रायात पार्थरधं प्रति॥ भीष्म० ५२,३६॥

शिकायत थी, कुडण को भी। युधिष्ठिर दूसरे ही दिन युद्ध से विरक्त हो गया था। उसे अधिक दुःख इम बात का था कि भीडम तो दिव्य श्रस्तों का प्रयोग किये जाते हैं परन्तु श्रर्जुन श्रद्ध पर ही तुला है '। तीसरे दिन श्रीकृडण ने श्रर्जुन को उकसाकर भीडम के सन्मुख जा खड़ा किया। श्रर्जुन ने श्रपने हस्त-लाघत्र तथा धनुतिया की कुशलना से भीडम के दो धनुष निरन्तर छेदकर बेकार कर दिये। भीडम रुष्ट होने के स्थान में प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रर्जुन को साधुवाद दिया। उसे प्रेमपूर्वक छड़ने के लिए बुलाया। यह साधुवाद श्रीर

१. युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं:—
ग्राजिनेन त्य कर्तु परसैन्येषु मारिष ।
ग्राजिनेनेन युद्धं न नीरो वर्षश्तेन वा ॥ १६ ॥
एकास्रन्तित् सखा तेऽय साऽस्मंस्गाजुपेत्तते ।
निर्देश्वमानान् भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २० ॥
दिन्यान्यस्त्राणे भीष्मस्य द्रोणास्य च महात्मनः ।
मन्यन्ते त्तित्रयान् सर्गन् प्रयुक्तानि पुनः पुनः ॥२१॥भीष्म०५०॥

२. ततः पार्थो धनुगृह्य दिव्यं जलदिनस्वनम् ।
पातयामास भोष्मस्य धनुशिक्षत्वा शितैः शरेः ॥ ५४ ॥
एव च्छित्रधन्या कौरव्यः पुनरव्यन्महद्धनुः ।
निमेपीत्तरमात्रे ग्रा सज्ज कृत्वा पिता तब ॥ ५५ ॥
विचकर्ष ततो दोभ्यीं धनुर्जलदिनस्वनम् ।
श्रथास्य तदिप कृद्धश्चिच्छेद धनुर्जुनः ५६ ॥

प्रेम का निगन्त्रण अर्जुन के हृदय के साथ साथ भुजाश्रों को भी शिथिल कर गया। श्रीकृष्ण ने देखा कि चाहे अर्जुन का अपना शरीर तीरों से चलनी हुआ जाता है एग्न्तु भीष्म के गौरव के काग्ण वह पूरे जोग से लड़ता नहीं। १ श्रीकृष्ण ने अपनी सारिथ-विद्या का साग कौशल अर्जुन के बचाने में लगा दिया। वे गथ को हो ऐसे चक्कर देते कि भीष्म के तीर खाली जाते। पर आख़िग लड़ना तो अर्जुन ही को था। श्रीकृष्ण उसका स्थान नहीं ले सकते थे। भीष्म बचाव कग्ते करते भी जहां सेना का सफ़ाया कर गहे थे, वहां अर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण को भी घायल किये जाते थे। कृष्ण कुछ समय तो अर्जुन के लाड़-चाव को धेर्य पूर्वक सहते गये। जब उन्होंने देखा कि पानी सिग से गुजार रहा है तो वे रथ से उतर आये

तस्य तत् पूजयामाम लाघव शान्तनोः मुतः। साधु पार्थ महाबाहो साधु भोः पाराडुनन्दन ॥ ५७ ॥ त्वय्येवैतत् युक्तरूप बृहत् कर्म घनञ्जय। प्रीतोऽस्मि सुदृढ् पुत्र कुरु युद्धं मया सह ॥ ५८ ॥

श्रर्जु नोहि शरें स्तीच्यार्वध्यमानोऽपि संयुगे ।। ७२ ॥
 कर्तव्यं नाभिजानाति रगो भीष्मस्य गौरवात् ॥ ७३ ॥

२. मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । दर्शयामास राजन् सस्तसामध्येलाघवम् ॥ भोष्म० ५५, ५२ ॥

श्रीर श्रपना सुर्शनचक घुमाने हुए पितामह की श्रीर चले। भीष्म कृष्ण का मक्त था। उसका यह विश्वास था कि श्रीर कोई तो संभवत: उसे रण में न जीत सके, कृष्ण या श्रर्जुन लड़ने पर श्राजाय तो उसे मार सकते हैं। उसने कृष्ण को श्रक्ष उठाते हुए श्रपनी श्रीर श्राता देख हथियार डाल दिये श्रीर कहा—"श्राप मुक्ते मार डालिये, आपके हाथों मरना श्रनुपम पुण्य है।" श्रीकृष्ण ने डांटा—"यह युद्ध ही श्रापकी कर्तूत है। न श्राप सूत होने देते न ये बुरे दिन पृथ्वी पर श्राते। श्रीर यि दुर्योधन श्रापकी नहीं मानता था तो श्रापको उमसे श्रलग हो जाना चाहिएथा।" भीष्म ने कहा—"राजा परम देवता है; उसे छोड़ा नहीं जा सकता।" कृष्ण ने क्तर उत्तर दिया—हमने कंस को छोड़ दिया था कि नहीं ?" इतने में श्रर्जुन ने रथ से उतरकर

१. व्यालम्बि पीतान्तग्रदश्वकाशे घनो यथा खेऽचिरयापिनद्धः । सुदर्शनश्चास्य रराज श्रेरेस्तचकपद्मं सुभुजोक्नालम् ।। ११. भीष्मपर्वे ५६

२. न तं पश्यामि लोकेषु मा हन्यात् यः समुद्यतम् । ऋते कृष्णात् महाभागात् पाएडवादा धनञ्जयात् ॥ ५५॥

३. त्वं मूलमस्य भुविद्धयस्य दुर्योधनञ्चाद्य समुद्धरिष्यसि । दुर्द्यूत देवी नृंपतिर्निवार्यः सुमिन्त्रिणा धर्मपथि स्थितेन ॥ ६६ ॥ त्याज्योऽथवा कालपरीतबुद्धिधर्मातिगो यः कुलपासनः स्थात् । भीष्मस्तदाकएर्य यदुपवीर राजा परं देवतिमत्युताच ॥ १००॥ त्यक्तस्तु कंसो यदुमिर्दितार्थे सम्बोध्यमानो न बुन्नोध राजा ॥१००॥ भीष्म० ५६

कृष्ण को पीछे से आ पकड़ा। श्रीकृष्ण उसके रोके रुके नहीं। उल्टा उसे ही घसीट ले चले। श्राख़िर उसने बल पूर्वक उनके पांव पकड़ लिये। फिर भी वे चलते गये। दसवें क़रम पर रुकें। श्राजुन ने प्रतिज्ञा की कि श्रव देख लेना; पूरे जोर से लडूँगा। आप श्रपनी निरस्त्रता का प्रण न तोड़िए। तब कहीं श्राजुन ठिकाने से लड़ने लगा।

यही तमाशा फिर नवें दिन हुआ। दसवें दिन पाएडव यह संकल्प करके निकले कि आज भीष्म को मार डालना है। इसके रहते पाएडव-पक्त की विजय की कोई आशा नहीं। रात को उन्होंने सलाह की कि भीष्म को कैसे गिराया जाय? राजा विराट की सभा में कभी अर्जुन ने आवेश में आकर कहा था—''भीष्म पितामह का हनन मैं कर दूंगा।" श्रीकृष्ण ने उसे वे वचन याद दिलाये। युधिष्ठिर मे यह भी कहा—''यदि विशेष भीड़ आ पड़ी हो तो लीजिए, हमीं शस्त्र प्रहण किये लेते हैं। हमने तो अपना सब कुछ अर्जुन के उत्तर बार रखा है। उपप्लव में ही प्रतिज्ञा होगई थी कि यदि यह चाहे तो मैं अपनी बोटी बोटी कटा दूँ। अब यदि अर्जुन पराक्रम करे तो भीष्म का मारा जाना निश्चत है। अन्यथा हमें आज्ञा कीजिए। फिर तेरे लिये लड़ाई का रुख ही बदल जायगा'।"

१. प्रतिज्ञातमुपन्तवे यत्तत् पार्थेन पूर्वतः ॥ ३५ ॥ धातायिष्यामि गाङ्गे यमिति लोकस्य मन्नि.धौ । प्रपरीच्यमिदं तावत् वचः पार्थस्य धौमतः ॥ ३६ ॥

श्रीकृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर रास्त्र प्रहण कर लें, यह तो किसी के खप्न में भी नहीं आ सकता था। इस भाषण का अभिप्राय भी सभी सममते थे। यह अर्जुन के लिए प्रोत्साहना थी। परन्तु अर्जुन का भी अपना व्यक्तित्व था। नहीं माना। श्रीकृष्ण दो वार तो शस्त्र उठा ही चुके थे। हा! उन्होंने सुद्रशंन का प्रयोग नहीं किया। उनका प्रण स्थिर रहा। अजुन पहले की अपेत्रा अच्छा लड़ने लगा। पर फिर आख़िर दादा दादा ही हैं। कृष्ण के प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन का हृदय अत्यन्त खिन्न हुआ। वह खिसियाना होकर बोला—"माधव कुत्त के लाज! मैं इस बूढ़े बाबा से कैसे लडूँ। वचपन में

त्रपुत्रातःतु पार्थेन मया कार्यमसंशयम् । त्रथवा फाल्गुनस्येव भारः परिमितो रखे ॥ ३७॥ मासान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थं महोपते ॥ ३३ ॥फीष्म०१०८।

गुक्णाकुक्दृद्धेन कृत कि थी माता।
पितामहेन सम्रामे कथं योकृतिम माधव।। ६०॥
कीडला हि मया बाल्ये वासुदेव महामनाः।
पाशुरूषितगात्रेण महातमा कलुषीकृतः॥ ६१॥
यस्याहमधिरूह्याङ्के बालः किल गदाप्रज।
तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाएडोर्महात्मनः॥ ६२॥
नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽितम तव भारत।
इति मामब्रवीधोद्बाल्य यः स वध्यः कर्थ मयाः॥ ६३॥
काम वध्यतुसैन्स मेनाहं योत्स्ये महात्मना।
छुयो बधो वा मे भूयात् कथं वा कृष्ण मन्यसे। ८४॥
भीष्म० १०८

खेलते खेलते मैंने अपनी मिट्टी से लिथड़े शरीर से पित।मह की गोद को कई बार मैला किया है। गोद में चढ़ते चढ़ते मैंने कहा— बापू! बाबा ने उत्तर दिया—तेग बापू नहीं, मैं तो तेरे बाप का बापू हूँ। उन्हें मैं मार गिराऊँ ? कदापि नहीं। सारी सेना मर जाय. मैं मर जाऊँ, विजय हो न हो, आप कुछ कहिए, मैं मीष्म बाबा का बध नहीं करूंगा।"

श्रीकृष्ण ने उपष्छव की बात को दुहराया, श्री बृहस्पति के प्रमाण से कहा कि श्राततायी बड़ा हो, बूढ़ा हो, गुणी हो उसे मार ही डालना चाहिए। अधी चित्रय का धर्म है। पान्तु वे श्रब यह जान गये कि श्रजुन बाबा का वध करेगा नहीं।

श्चर्जुन ने प्रस्ताव किया कि आज के युद्ध का प्रमुख घोद्धा शिखण्डी को बना दीजिए। वह भीष्म से दो दो हाथ करें। मैं उसनी सहायता करूँगा। दूसरे महारिथयों को रोकना मेरा काम रहा। भीष्म के सम्मुख शिखण्डी हार। शिखण्डी पाण्डवदल के मुख्य योद्धात्रों में से था। युद्ध होने से पहले

१, यथोवाच पुरा राक्र महाबुःद्धवृ हर्स्यातः । ६६ ॥ ज्यायासमपि चेत् वृद्ध गुणैरिपसमिन्वतम् । स्राततायिनमायान्तं हन्यात् घातकमात्मनः । १११ ॥

२. ब्रह्मन्यान् महेष्वारान् वारियष्यामिसायकैः । शिख्याङ्कप्रिय युधा श्रं ष्टं भीष्ममेवाभिवाधयेन् । १०४॥

भीम ने तो प्रस्ताव ही किया था कि पायडवदत्त का मुख्य सेना-पति शिखरडी हो १ दुर्योधन ने भीष्म से दोनों सेनाओं के महारथियों की गणना कराई थी, तो उन्होंने शिखरडी को भी पायडवों के मुख्य मारथियों में परिगणित किया था। २

श्रर्जुन के प्रस्तावानुसार शिखरडी भीष्म से भिड़ने को श्रमसर हुआ। पारडवदल के और योद्धा इसके पीछे पीछे चेले। श्रर्जुन ने भी अपना स्थान सँभाला। भीष्म पर यह भीड़ पड़ी देख कौरवदल के महारथी उनकी सहायता को निकत्ते। श्रर्जुन की पहले तो दुःशासन से मुठभेड़ होगई। इसके पीछे वह श्रीरों से दो दो हाथ करता रहा बीच बीच में भीष्म पर भी वार कर लेता था। अन्त में उसे सात वीरों— द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त—मे एक साथ जुट जाना पड़ा । श्रव्य सात्यिक, भीमसेन,

१. माम कहता है: —

न तं युद्धं अपश्यामि यो हन्। त्ता । राखाएडनम् ।

शास्त्रण ममरे राजन् सन्नद्धं स्थन्दने स्थितम् ॥ ३१ ॥

द्वेरथे समरे न्य भीष्म हनाश्चोन्महादृतम् ।

शिखाएडनमृते वीरं स मे सेनापतिमेतः ॥ ३२ भीष्मः १६० ॥

३. भीष्न कहते हैं: —

पाञ्चालराजस्य सुतो राजन् परपुरञ्जयः ।

शिखाएडी रयमुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ भीष्म १६० । ॥

३. द्रोणाश्च कृतवर्मा च सेंधवश्च जयद्रथः ।

भृरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तसत्तस्तयैव च ॥ १५ ॥

भृष्टियुन, विराट और द्रुपद उसकी सहायता को पहुँचे। अर्जुन ने भीष्म से लड़ने का एक ही गुर पकड़ रखा था। वह यह कि उस स्वयं न छेड़ना, उसका धनुष तोड़ देना। इससे पूर्व भी वह यही करता रहा था। अप भी उसने ऐसा ही किया। पितामह ने क्रोध में आकर अर्जुन के रथ पर एक बड़ी भारी शिक्त वार किया। अर्जुन ने उस शिक्त को भल्ल नामक पांच बाणों से छेदकर दुकड़े दुकड़े कर दिया। भीष्म नये धनुष से उस पर तीर बरसाने लगा। उसने बाणों को बाणों से रोका और धनुष फिर तोड़ दिया। यही कौतुक कई बार हुआ। यहां तक कि भीष्म के काम और धनुप रहा ही नहीं । उधर

सप्तैते परमक्रुद्धाः किरीटिनमभि दुताः।

तत्र शस्त्र शि दिःयानि दर्शयन्तोमहारथाः ॥१६॥ भीष्म० १२०॥

शिंक जग्नाह तस्सा गिरीणामिप दारिणीम् ।
 ता च चित्तेप सकुद्धाः फाल्गुनस्य रपं प्रति ॥२६॥ भीष्म० १२०

२. एवमस्य धनूंष्याजी चिच्छेद सकलान्यि ।। १२॥ भीष्म० १२०॥ भीष्म के शिलएडी पर वार न करने श्रीर उसके तीरों को न रोवने का कारण यह बताया गया हैं कि शिखएडी पहले स्त्री था। उसने किसी यद्ध के साथ लिंगपरिवर्तन कर पुरुषत्व लाभ किया था। भीष्म बालब्रह्मचारी थे। वे पूर्व खी पर बाण न चला सकते थे। यह कथा कुछ श्रलौकिक सी है। हमारे विचार में श्रजुंन के लगातार भीष्म कं धनुष पर धनुष तौंड़ने के कारण उन्हे शिखएडी के बार रोकने या लौटाने का समय ही न मिल सका था। यह धारणा महाभारत के श्रलोकों से श्रनुमोदित है, श्रीर फिर स्वभाविक भी है।

शिखण्डी ऋपना काम किये जा रहा था परिणाम यह हुआ भीष्म बाबा रथ से नीचे छा रहे। वे छात्र जी तो रहे थे पर लड़ने के नितान्त ऋयोग्य थे। यही पाण्डवों को ऋभीष्ट था। वे उन्हें लड़ने के लिए ऋशक्त ही देम्बना चाहते थे। युद्ध का नियम भी यही था कि गिर पड़े शत्रु पर प्रहार नहीं करना।

हम उपर लिख द्वाये हैं कि भीष्म श्रपने आपकी श्रर्जुन श्रीर कृष्ण के सिवा किसी से पराजेय नहीं सममते थे। श्रर्जुन का युद्ध-विद्या में इतना कुशल देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। वे गिरे तो शिखरडी के बागों से, परन्तु इस बाग्य-प्रहार में करामात शिखरडी के बल की नहीं, श्रर्जुन के युद्ध-कौशल की थी। दु:शासन से भीष्म ने कहा भी—''इस प्रकार मर्मस्थलों में घुसनेवाले, कवच को चीर कर शरीर को फाड़ देनेवाले, एक साथ गिरकर मूसल की तरह शरीर को निरे बोम से ही कुचल देनेवाले-बाग्य शिखरडी के नहीं, श्रर्जुन के हैं।" 'वह उनके धनुष तोड़ तोड़ कर उन्हें प्रतिप्रहार के '

मुशला इव मे घनन्ति, नेमे वार्णः शिखण्डनः ॥ ६० ॥

लिखा तो यहां यह है कि अर्जुन ने भीष्म के सारे धनुष निकम्मे कर दिये और फिर उन पर बाणों की वर्षा कर दी। यह उसकी पूर्व-प्रतिज्ञा के विषद्ध है। दूसरे वह छिप कर तो लह हो नहीं रहा था। स्वय भीष्म ने उसके रथ पर शिक्त का प्रहार किया था। यह इनकी आर्खों से श्रोफल तो था नहीं। फिर उसके बाणों को 'नेम बंगाः

१. निकृत्तमाना मर्माण इढावरणमेदिनः ॥

श्रयोग्य न बना देता तो ये बाण उनके शरीर तक जाने ही कहां पाते। श्रर्जुन ने बाना पर बाण नहीं चलाये पग्नु वे चल गये ही। शिखरडी के बाण बास्तव में उसी के थे। बूढ़े बाबा को शर-शय्या पर सुलाने का श्रेय, महाभारतकार ने तो शिखरडी ही का दिया है। पग्नु तत्वज्ञ भीष्म ने श्रपने स्वर्गा-रोहण का सेहरा अपने पोते के ही मिग बांधा। सायं काल हो ही गया था। युद्ध यथा-नियम बन्द हो गया। पाडवों ने कुछ समय हर्ष के शङ्क बजाये। उनका सारा दल नाचा-कूदा। फिर शोघ शग-शय्या-शायी-पितामह के गिर्द सब इन्हे हो गये। दोनों पत्तों के राजाश्रों ने पितामह को श्रमिवादन किया। घायल बाबा का मिर नीचे लटक रहा था। सिग्हाने लाये गये,

शिष्यिष्डनः कहने का द्या श्रर्थ ? शिष्यण्डी के आणो को श्रर्जुन के वास इसी लिए कहा गया प्रतीत होता है कि उसी ने उन्हें बाबा के शरीर तक पहुँचने का श्रवसर दिया। फिर महाभाग्त में स्थान स्थान पर शिष्यण्डा को भीष्म का वध-कर्त्ता कहा है। संजय धृतागष्ट्र से कहत हैं।—

यस्य बीर्यं समा। अत्य द्युतं पु इस्तवाकरोत् )

सशेते निहतो र जन् संख्ये भीष्मः शिखिएडना ॥ भीष्म० १३,५॥ ऐसा ही ग्रीर भी ग्रनंक स्थला पर कहा है। ये सारी बाते तभी उपपन्न हो सकती हैं कि वध की प्रक्रिया उपिरिलिखित मानी जाय । श्लोकों में यह सारी बात पाई जाती है। केवल उसे संगत करने के लिए कुछ ग्रसम्भव भाग को जो स्पष्ट प्रित्त है ग्रसंगत समक्त लेने की ग्राबश्यकता है।

परन्तु भावुक बाबा को अपने पोते को धनुर्विद्या का एक और चमत्कार देखना अभीष्ट था। अर्जुन को बुलाया और कहा— "जैसीश च्या दी है, वैसा ही सिरहाना भी दो।" अर्जुन ने कमान में चिल्ला चढ़ा तीन तीर लगातार इस प्रकार चलाये कि भीष्म के लटक रहे सिर को सिरहाने का सा सहारा मिल गया। वित्त मह ने शाबाशी दी।

उस समय सूर्य दिल्लायन में था। अर्थात मर्दियाँ थीं। गर्मियां श्राने तक भीष्मघायल पड़े रहे—कि के शब्दों में शा-शब्या-शायी। २ तत्पश्चात् उन्होंने प्राण दिये युद्ध तो श्राठ ही दिन श्रीर रहा। युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर

१. उपधानं कुरुश्रं छ फाल्गुनीपानस्य मे । ३ । शयनस्वानुरूप वै शीघं वोग प्रयच्छ मे ॥ ४ । प्रयद्यामंत्रश्य गारडीय शारान् सन्नतपर्वेणः । श्रानुमान्य महारमान महाभारतःना महारथम् ॥ ६ ॥ ।त्रिभस्तीच्रार्महावेगैरन्वग्रह्गात् शिरः शरेः ॥ ७ ॥

इसके पश्चात् यहा यह भी यर्गान है कि भाष्य को प्यास लगी। उन्होंने पानी मागा । श्रार्जुन ने वारुगास्त्र चला कर पृथ्वी में से पानी का फःवारा निकाल दिया जो सीधा भीष्म के मुँह में गया। यह करामात हमारी समाभ्ती नहीं श्रा मकी।

२. किव ने भीष्म बाबा को घायल होने के दिवस से मरण पर्यन्त उमी रण भूमि में सुलाया है। उनकी चिकित्सा भी नहीं होने दी। मरन्त मरते दम तक उन्होने आणां का संयम किया। श्रीर उन संयत प्राणों के साथ शान्तिपर्व श्रीर श्रमु । सन पर्व का उपदेश करते रहे। यह कवित्व है, इतिहास नहीं। श्रीकृष्ण श्रादि सहित उनके पास उपदेश के लिए फिर श्राये। भीष्म बुद्धि तथा विद्या के भएडार थे। श्रायु बड़ी थी। संसार देखा था। विनीत स्वभाव के थे। जीवन भर श्राम महात्माओं का सङ्ग किया था। कई राष्ट्रों को उठाते और फिर बैठते देखा था। उन्होंने श्रपने मरने से पूर्व समाज-शास्त्र तथा राज्य-शास्त्र के महामूल्य मोती सरल सरल कथानकों के रूप में युधिष्ठिर को अपेण किये। इन्हीं मोतियों का महानिधि महाभारत का शान्तिपर्व तथा श्रनुशासन-पर्व १ है। वस्तुतः भीष्म का कहा समाज-शास्त्र संसार के नैतिक साहत्य में एक श्रनुपम प्रतिष्ठा का स्थान पाने का श्रिधिकारी है।

१. स्त्रादि पर्व ८८ से महाभारत के पर्वो के नाम दिये गये हैं। उनमें स्त्रनुशासन पर्व का नाम नहीं स्त्राया । स्त्रीर नहीं मौसलपर्व के पश्चात् किसी स्त्रीर पर्व का नाम स्त्राया है। प्रतीत यह होता है कि वे पर्व किसी समय महाभारत में न थे। पीछे से मिलाये गये।

## श्रभिमन्यु की वीरता

भीष्म के पश्चात् कौरव-दल के मुख्य सेन:पति द्रोण हुए। उनसे दुर्योधन ने प्रार्थना की कि आपका साग प्रयक्ष अब युधिष्ठिर को जीना पकड़ने में लगना चाहिए क्योंकि यह युधिष्ठिर साग गया तो अर्जुन भाई का बदला लेने में अपनी पूरी शक्ति लगायेगा और कौरवों का सकाया कर देगा। परन्तु यदि युधिष्ठिर को जीना पकड़ लिया जाये तो उसे फिर जुए पर प्रसन्न किया जा सकता है। जुए की शर्न फिर वही लम्बा वनवास हो जायेगी। इससे राज्य फिर हमारा हो जायेगा। देशेण ने कहा—'युधिष्ठिर को जीना पकड़ना संभव तो है, परन्तु यह उसी सभय, जब अर्जुन उसकी सहायता के लिए उपस्थित न हो। 30 सो एक दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का भरसक प्रयक्ष किया परन्तु इसमें उन्हें सफलता न हुई। दूसरे दिन त्रिगर्त (जलन्थर) के राजा

१. इते युधि छरे पार्थो हन्यात् सर्वान् हि नो घ्रुवम् ॥ द्रोण० १२. १५॥ २. सत्यप्रतिज्ञो त्यानीते पुर्नयूतेन निर्जिते ।

पुनर्याध्यन्त्यरएयाय पाएडवास्तमनुत्रताः ॥ ५७ ॥

३. न चेद्यधिष्ठिरं वीरः पालयत्यर्जुनो युधि ।

मन्यस्व पार्डवश्रेष्ठमानीत वरामात्मनः ॥ २०॥

सत्यरथ ने अपने चार भाइयों—सत्यवमी, सत्यव्रत, सत्येषु, सत्यकर्मा—समेत श्राप्त को साची कर शपथ खाई कि 'हम अर्जुन को युद्ध-चेत्र से परे छछकार कर ले जायँगे, श्रीर हटेंगे तभी जब उसको मार डालेंगे।' त्रिगर्तराज का पाण्डवों से पुराना बैर चल' आता था। अर्जुन ने उसे कई बार नीचा दिखाया था। इस कसक के निकाछने का अवसर अब उसके हाथ आया महाभारत में इन शपय लेनेवाले त्रिगर्त-बन्धु श्रों को संशमक-गण कहा है।

श्चर्जुन युधि श्वर की रज्ञा का भार धृष्टद्युम्न पर डालकर संशप्तक-गण से लड़ने लगा। इस लड़ाई में उसने और श्रीकृष्ण ने ऐसा युद्ध-कौशल दिखाया कि शत्रुओं का भयंकर संहार हुआ। उनसे निवृत्त होकर इन्होंने साधारण युद्ध में भी भाग लिया

दूमरे दिन श्रर्जुन को फिर संशमको ने एक श्रीर बुला लिया। और द्रोणाचार्थ ने श्रर्जुन की पेठ पीछे चक्र-च्यूह रचा। इस च्यूह के भेदन का ढंग कृष्ण श्रर्जुन के सिवाय इन दो वीगें के सुपुत्र, प्रद्युम्न श्रीर अभिमन्यु ही जानते थे। प्रद्युम्न तो लड़ाई में श्रायान था। श्रास्तिर इस दिन की लड़ाई का सारा भार श्रभिमन्यु पर श्रा पड़ा। उसकी आयु जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, ३० वर्ष के लगभग थी। युद्ध का प्रमुख संचालक होने के लिए वह श्रभी बच्चा ही था। वह पाएडवाँ और यादवों—दोनों की श्रांखों का तारा था। युधिष्ठिर

को सत्यप्रतिक्षता, मीम का बल यथा शतु-संहार का सामध्ये, क्रांजन की युद्ध-कुशलता, नकुल का विनय और क्राह्म-संयम, महदेव की सौम्य क्राकृति और मनमोहक भाषण—ये सभी गुण एक क्रिभमन्यु में इकट्ठे हो गये थे। इनके साथ साथ कृष्ण की बुद्धिमत्ता और उदात्त चरित। गुण-गरिमात्रों के मेल ने अभिमन्यु को अपने समय का ब्रद्धिनीय वीर बना दियाथा। मात्र्वंश तथा पितृवंश दोनों की हिष्ट में अभिमन्यु एक अनमोल मोती था जिसकी रह्या सब की अभीष्ट था। परन्तु इस समय संकट ही ऐसा था। कि विना अभिमन्यु की जान जोलों में डाले उससे पार पाना असंभव था। युधिष्ठिर ने विवश हो आज के युद्ध का अगुआ अभिमन्यु को बनाया। अभिमन्यु के मार्थ ने उसे रोका परन्तु वंदिनुत्र रोके से रुक थोडे ही जाते हैं।

श्रीमनन्यु श्रागे बढ़ा। द्रोण के नेतृत्व में मब कौरव महारथी इसके सम्मुख हुए। यह सबको परास्त करता हुआ व्यूह में प्रिविष्ट हुआ। इसके पीछे पीछे पाएडव-दल के श्रान्य महारथी भी श्रा रहे थे। श्रीमनन्यु ने व्यूह में छिद्र तो कर ही दिया था। सब उस द्वार से घुम जाते प न्तु कौरव-दल के अमुख वीरों का वहीं जमाब तो गया। धृतराष्ट्र का जामाता सिन्धुराज जयद्रथ पाएडवों का बैरी था। भोभसेन ने द्रौपदी के खयंबर में नीचा दिखाया था। उसने उस श्राममन्यु के पीछे कोई पाण्डव योद्धा कोई व्यूर के अन्दर घुस नहीं सका यहां तक कि स्त्रभिमन्यु के अस्त्र-शस्त्र भी पीछे रह गये।

इस प्रकार श्रभिमन्यु कौग्व-दल की श्रसंख्य श्रज्ञौहिणियों मं अपकेला घिर गया। इस अपकेले ने युद्ध-विद्या के वे जौहर दिखाये कि बड़े बड़े योद्धा तंग रह गये। कौरव-दल के वीर जो इसके सामने आये खेत रहे। दुर्योधन का पुत्र लद्दमण, कोशल का राजकुमार वृद्द्बल, श्रंगराज कर्ण हे छ: सचिव, मागध राजकुमार इत्यादि तो जान से हाथ धो बैठे। स्त्रौर शकुनि. कर्ण, शल्य, दुःशासन भूरिश्रवा, कृतवर्मा, दुर्योधन श्रादि सभी वीर अकेले अकेले श्रमिमन्यु से लोहा लेने में श्रसमर्थ रहे। अभिमन्यु के धनुष के चलाने में श्रम्तर पड़ता ही न था। कोई उस पर आक्रमण करेतो कैसे ? अपन्त को द्रोण, अश्वत्थामा, कृप, कर्ण, कृतवर्भा श्रीर बृहद्वल-इन छ: रथियों ने इकट्रे मिलकर इकले पाएड-कुमार की घेर लिया। इन सबका मुकाबिला भी उमने सफलता-पूर्वक किया। यहां तक कि वृहद्बल तो जैसे हमने ऊपर कहा है, मारा ही गया । अब कर्ण ने द्रोण से मन्त्रणा की-"इस घोर विपत्ति का उपाय क्या ?" द्रोगा ने देखा कि कौरव-दल में अभिमन्यु कवल श्रकेला आया नहीं है। इसके पास धनुष श्रादि युद्ध के शस्त्र भी एक एक हैं। फालतू सामान की गाड़ी चक्रव्यृह में प्रवेश नहीं पा सकी। उसने कर्ण को कहा-"इस विपत्ति का इलाज है श्रिभिमन्यु का धनुष तोड़ना या रथ विगाड़ देना ।"

आफ़त यह है कि न इसका रथ ठहरता है, न हाथ। कहीं कोई चीज रुके तो कोई उस पर वार भी करे। आलात-चक के से घुमाव में क्या पता लगे, रथ कहाँ है, कमान कहाँ १५" कर्ण ने श्रव श्रपनी धर्नुविद्या को सफल किया। श्रभिमन्यु की चकर काटती कमान को जो बिजली की तरह ऋस्थिर थी श्रपने तीरों का निज्ञाना बना तोड़ दिया। श्रब घोड़े चलने से रुक गये। भोजराज ने उन्हें काट गिराया। कुप ने साग्धि श्रीर पार्डिण को मार डाला। श्रभिमन्युरथ से उतर आया। कोई साथी था नहीं जिसके ग्थ पर वह चढ़ जाता। श्रव वह श्रकेला रथ से विरथ हुआ, वे तीर-कमान का योद्धा एक श्रीर था श्रीर मारा कौरव-दल श्रपनी सुसजा के साथ दूसरी श्रीर । श्रमिमन्यु तलबार लिये पर-सेना पर लपक रहा था। हाथ की उस्तादी यह कि मभी प्रतियोधी यही समभ रहे थे कि लो ! बह तलवार अप्री मुक्त पर गिरी कि गिरी। इतने में द्रोण ने तीरों से तलवार की ट्ठी चीर दी। कर्ण ने चर्म (ढाल) छेद दिया। श्रव श्रभिमन्युने श्रीकृष्ण का हथियार — चक्र — उठाया । हत्यारों ने मिलकर उस पर भी तीरों की वर्षा की। वह भी काम कान रहा। श्रभिमन्युका श्रन्तिम शस्त्र था गदा । उसे लेकर दौड़ा । श्रश्वत्थामा सामने

१. श्रालातचक्रवत् सर्वान् त्वरमाणः समार्पयन् ॥ ६ ॥ निध्नन्निमत्रान् सौभद्रः परमास्त्रैः प्रतापवान् । श्रदर्शयत तेजस्वी दिज्ञं सर्वासु भारत ॥ ७ ॥ द्रोण्० ३६ ॥

था। वह रथ से हट कर तीन पग पीछे चला गया। उसके घोड़े मारे गये और सारथि और पार्ष्णि की भी जान निकल गई। दुःशासन के पुत्र ने गदा उठाकर श्रभिमन्यु का सामना ितया। वह ऋकेला होता तो एक चाग भी ऋभिमन्यु के आगे खड़ा न गह सकता, परन्तु और महारथी भी साथ साथ तीर बरसाते जा रहे थे। एक साथ दुःशासन-सुत श्रीर श्रभिमन्यु धम से पृथिवी पर गिर पड़े। दु:शासन-सुत पहले उठा। उसने गदा लेकर श्रमिमन्यु के सिर पर इस जोग से चोट की कि उसने उठते उठते तीरों की बौछार के बीच में प्राण त्याग दिये। सब ओर हाहाकार मच गया—अभिमन्यु मारा गया। साग दिन इस अकेले बालक ने कौरव-दल के वृद्ध तथा युवा वीरों के छक्के छुड़ाये रखे थे। अन्त को केवल शस्त्राभाव के कारण विवश हुऋा उधर धुरन्धर धनुर्धारियों की शर-वर्षा को सहन करता था, इधर दुःशासन के पुत्र से गदा के दो दो हाथ करने लगा। इस अवस्था में भी अश्वत्थामा का रथ, सारथि श्रादि मार गिराये श्रीर उसे सामने न श्राने दिया । इस विवशता की दशा में यदि ऋभिमन्यु युद्ध में आगे ही आगे बढ़ने के स्थान में पीछे की स्रोर लौटता तो संभवतः उसकी हत्या न होती और विजय पाएडवों की रहती। परन्तु श्रमि-मन्यु की शिक्षा में, जैसे ऋर्जुन ने पुत्र-वध का विलाप करते हुए बतलाया, अभी ऋपूर्णता थी। चक्र-व्यूह के भेदन की उसे प्रवेश-विधि तो सिखाई जा चुकी थी, श्रीर वह खयं उसके पिता

श्चर्जुन के द्वारा, परन्तु निर्गमन—बाहर निकलने—की विधि वह श्रभी नहीं सीखा था। वश्च तभी तो महाभारतकार कहते हैं कि श्चिममन्यु श्वभी बन्ना था। गुरु-गर्भ से श्वभी निकला ही न था। युद्ध में मानों शस्त्र-क्रीड़ा के श्वभ्यास के लिए आया था। चक्र-व्यूह की भूल-भूलैयों में दिन भर घूमा। श्वन्त को कुछ तो व्यूह के गोरख-धन्धे ने, श्रीर कुछ की ग्वों की कृरता ने उस गुरु-गर्भस्थ बालक का घात कर दिया।

क्रिमनन्यु की वीग्ता रोमाञ्चकारिणी थी, तो हत्या श्रत्यन्त हृदय-विदारिणी। पाण्डव-द् पर इस घटना से मानों वज्र-पात हो गया। तो क्या कौरव-द सुखी था ? इस लाल सायंकाल में श्रिमभन्यु का निष्पाप लहू द्रोण, द्रौणि, छप, कर्ण, कृतवर्मा, दुर्योधन श्रीर दुःशासन सभी के सिर पर भूत की तरह मवार था। चित्रयों के स्थान में कसाई होते तो संभवतः चैन की नींद सो सकते। काम कसाइयों का-सा कर गुजरे थे, परन्तु हृदय को क्या करें ? वह श्रभी क्रसाई न था। विजय पाई सही परन्तु किसने ? एक निःशस्त्र बालक पर इतने धनुर्धरों की संयुक्त शर-वर्षा ने श्रीर वह भी सीधे, सामने से श्राकर, वीर की तलवार से लोहा लेकर नहीं, दुःशासन-सुत की गदा की श्राड़ में। कमाने कड़क कर कह रही थीं,

न चोपिद्ष्रस्तस्यासीन्मयानीकाद्विनिर्गमः ॥ द्रोण्० ७२, २५॥

विजय श्रभिमन्यु की हुई है। गदा लिजित थी कि किस गीदड़ के हाथों सिंहसुत के सिर गिरी हूँ। जीते श्रभिमन्यु ने इनकी भुजाश्रों को हराया था। मरे श्रभिमन्यु ने हृदयों को हिला दिया। रात की साय साय में श्रभिमन्यु का रुधिर पुकारता था। भारतों की वीरता का कलिक्कित माथा खाने को दौड़ता था। कौरव कसाई हैं, कौरव कसाई हैं—यह ध्वनि थी जो चारों श्रोर गूँज रही थी। विजयी कौरव श्रपना सा मुँह लिये मानों भीरुश्रों की तरह बिलों में घुसे जा रहे थे। विजय का सेहरा दिग्दिगन्तर संध्या की लालिमा में अभिमन्यु के शोणित-शोभी सिर पर पहिना रहे थे। हतोत्साह कौरवों के हदय में यह साहस ही कहां था कि वीरों के रक्त में नहाई दिशाश्रों के उस विश्व-व्यापी जय-नाद में श्रपना करण स्वर्म ही मिला सकें। युद्ध की जीत का मोल श्रात्मा की हार था।

## प्त्र-वध का बदला

श्रभिमन्यु की वीरता के वृत्तान्त में हमने कृष्ण और श्रर्जुन के संशप्तकगण में भिड़े रहने की वार्त्ता की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया । श्रीकृष्ण की जीवनी में अभिमन्यु के बध ने इतना स्थान इमलिए ले लिया है कि युद्ध का शेष भाग मानों इस क्रा हत्या के रंग में रँगा हुआ है। अभिमन्यु सात्वती-पुत्र था। उसका कृष्ण के वंश से उतना ही संबंध थ। जितना अपने पिता अर्जुन के वंश से। श्रीकृष्ण युद्ध मे निश्शस्त्र थे सही, परन्तु-समगभिनय के मुख्य नायक, अर्जुन के सारथि होने से श्रौर इससे भी बढ़का युधिष्टिर के साम्राज्य के कर्णधार-एक-मात्र मंत्री-होने से युद्ध की लीला के सूत्र-धार वही थे। महाभारत का युद्ध श्रीऋष्ण की जीवनी की मुख्य घटनों है। इसी पर इनके जीवन के छत्त्य की सिद्धि या श्रसिद्धि निर्भर है। तब तो जो बाल-वध इस युद्ध की प्रवृत्तियों पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि उस बध के पश्चात् कोई से दो वार लड़ें, ऋभिमन्यु का शुभनाम उनकी लड़खड़ाती जीभ पर आये बिना रह ही नहीं सकता, उसका सम्बन्ध श्रीकृष्ण के जीवन से कैसे न होगा ?

अभिमन्यु की हत्या के पूर्व दिन भी अर्जुन संशप्तकगण से लड़ने गया था। श्रीकृष्ण ने अपनी सार्ध्य-विद्या के और अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के हुनर खूब दिखाये। अभिमन्यु के रथ और कमान के घुमाओं का वर्णन करते हुए हम उसके अपने और उसके सार्ध्य के कौशल की प्रशंमा उपर कर ही चुके हैं। वह लीला शिष्य की थी और यहां साचान एक गुरु ही का नहीं, दो गुरुओं—एक गुरु और एक गुरुओं के भी गुरु—उस समय के दो युद्ध-विद्या के सर्वोपरि उस्तादों का—अपना हस्त-लाघव है। कृष्णा ने रथ को वह चक्कर दिये और अर्जुन ने कमान को इस फुरती से उठाया, चलाया, और घुमाया कि संशप्तकों की सना ने चर्रों दिशाओं में अर्जुन ही अर्जुन देखे। ।

१. सरथो भ्राजतेऽत्यर्थं मुह्ममाने रेणे नदा ।
उद्यमानिमवाकाशं विमानैः पाएडुकर्द्यैः ।। ५ ।।
मएडलानि ततरचके गतप्रत्यागतानि च ॥ ६ ॥ द्रोण्० १६ ॥
महाभारतकार ने इसे त्वाष्ट्र श्रस्त्र का चमत्कार बताया है । इसके
श्रितिरिक्त तीरों की बौछार गेक कर उन्हें तितर वितर करने के लिए
वायन्त्रास्त्र का प्रयोग भी इसी प्रकरण में विणित है ।

त्र्रथास्त्रमिरसंघघ्नम् त्वाष्ट्रमभ्यस्यदर्जुनः । ततो रूपसहस्राणि प्रादुरासन् पृथक् पृथक् ॥ ११ वायव्यास्त्रेण तैरस्तां शरवृष्टिमपाहरत् ॥ २२ ॥ उस रोज यह युद्ध दिन के कुछ हिस्से रहा था। शेष समय अर्जुन ने प्राग्ज्योतिष (आसाम) के राजा भगदत्त से लड़कर उसे मार गिराया था। दूसरे दिन संशप्तकगण का भमेला सारा दिन रहा। सायंकाल उनकी सेनाओं का संहार करके लौटने लगे तो अर्जुन ने कहा—मेग हृद्य धड़क रहा है; मुभसे बोला नहीं जाता, सारे शरीर में सनमनी सी मालूम हो रही है। अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है। श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया—युधिष्ठिर का साम्राज्य फिर से स्थापित होना निश्चत है इस बड़े इष्ट की सिद्धि में छोटे-मोटे अनिष्ट हो भी जायँ तो उनकी बहुत पर्वा न करनी चाहिए।

संध्या का समय हो चुका था। दोनों वीरों ने वहीं ईश्वर की आराधना की और इस नित्य कर्म से निवृत्त हो अपनी छावनी की ओर छौटे। २ वहाँ पहुँचते ही यह अग्रुभ समाचार मिला कि अभिमन्यु अब इस समार में नहीं रहा। अर्जुन के हृदय पर मानों बिजली सी गिरी। जब उसे बताया गया कि अभिमन्यु अकेला नि:शस्त्र छ: महार्थियों से घिर गया था तो वह अपने शोकातुर हृदय को थाम न सका। "हाय!

१.त्यक्तं रिष्यं तत्र भ्रातुः साम्राज्यस्य भविष्यति । मा शुचः किञ्चदेवान्यत् स्तोकानिष्टं भविष्यति ॥ होरा० ७२, ७

२. ततः संध्यामुपास्येव वीरी वीरावसादने । कथपत्ती रणा वृत्तं प्रयातौ रथमाभ्यतौ ॥ ८॥

मेरे मरते लाल ने मुफ्ते पुकारा होगा। पिता की स्रोर से उत्तर न पाकर जनक की निष्ठुरता का गहरा घाव भर रहे पुत्र को छाती में पैठ ही तो गया होगा। नहीं. वह वीर था वह मरते हुए रो नहीं सकता। पाग्डवदल उसकी सहायता को क्यों नहीं गया ? जयद्रथ ने नाका बन्द कर रखा था ? तो फिर लो ! यदि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध न कर लूँ तो स्वयं जलती आग में प्रवेश कर जाऊँगा । हां ! यदि जयद्रथ युद्ध से हट जाय या हमारी शरण में आजाय तो उसका बचाव हो सकता है।" अर्जुन ने पुत्र-वध के शोक का बुखार इस घोर प्रतिज्ञा के रूप में निकाला। उधर अन्तःपुर में सुभद्रा का हाल श्रत्यन्त वेहाल हो ग्हा था। श्रीकृष्ण उसको सान्त्वना देने गये तो वह फूट फूट कर रोई। कृष्ण ने उसे दिलामा दिया। कहा-जो गति श्रभिमन्यु की हुई है उसके लिए तो हम सब जन्मकाल से तरसते हैं। ऐसे बीर की माता होकर तू विलाप कर रही है ? तेरे पिता वीर ! तेरे भाई-बन्धु सब बीर ! सारी सुसराल वीगें की ! श्रीर फिर यह भीरुओं का-सा विलाप ? अभिमन्यु के वध का बदला जयद्रथ के वध से लिया जायगा। ऋर्जुन प्रतिज्ञा कर चुका है स्प्रीर वह पृरी होकर

ये च'न्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने ।
 मर्वे ता गति य'न्तु य'मिमन्योर्थसशस्विनः ॥

गहेगी। श्रमी ! देख नो ! बह उत्तरा रो रही है। तू उसे दिलासा देगी या स्वयं रोपेगी ? दो कुत्तों की इकट्ठी शपथ में जादू था। बदले की बात में जादू था। उत्तरा की श्रमाथता में जादू था। वासुदेव की भगिनी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा शोक छोड़ भट आशीर्वाद देने लगी--''बेटा ! तेरी वह गति हो जो यज्ञ करने-वाले दानशील श्रात्मवित् ब्राह्मणीं की होती है--। जो यशस्त्री ब्रह्मचारियों, कठो ब्रत मुनियों, एक पत्नीव्रत गृहस्थों की होती है - " जो सुभद्रा अभी ममता की मारी, मोह की मृर्ति, अज्ञान-सागर में डूबी, शोकाश्रुओं का पुञ्ज सी बन रही थी, श्रीकृष्ण के नीतियुक्त उपदेश से, जिसमें कुल के गर्व का, ज्ञात्र-धर्म का ऋौर साथ ही साथ ऋधम बदले की वृत्ति का भी पुट दिया गया था, एक ही च्या में पुराय-अशीषों की पुनली, त्र्यादशे पुत्रवत्सलता की प्रतिमा, सच्ची वीग्जाया, वीर-माता बन गई। वेदना और ष्प्रशीष. मोह और भक्ति ये भाव हैं तो परस्पर विरोधी ही, परन्तु मानव मानस का चमत्कार परस्पर विरोधों के इसी ऋद्भुत मेल में है। वेदना विरक्ति बन जाती है। शोक के अटूट स्रोत से फट शान्त-रस फूटने लगता है। मोह की मलीन वेतरणी के साथ ही साथ, नहीं उसके मीने भीने आंचल के नीचे ही - ज्ञान की पित्रत्र गंगा बह रही है। पुत्र-हीना सुभद्रा सहसा विरक्ता साध्वी हो गई। जिसे स्वयं सान्त्वना चाहिए थी, उत्तरा का हाल बुरा देख फट उसे धैर्य के उपदेश देने लगी। कृष्ण ने अपनाथा उत्तरा की अरोर

संकेत कर उसके प्रति सुभद्रा की कर्तत्र्य-भावना को प्रेरित कर दिया। कर्तत्र्य ने मोह को मार दिया—नहीं, सभवतः केवल स्रान्तर्हित कर दिया।

कृष्ण इस घर के धन्धे से निवृत्त हो सोचने लगे—यह प्रतिज्ञा तो मानों बिना श्रोर छोर का सागर है। इसके पार लगें तो क्योंकर ? सर्वसाधारण के सामने खुली घोषणाश्रों के साथ यह भयंकर प्रतिज्ञा की गई थी। गुप्तचरों ने इसका समाचार कौरवदल में पहुँचा दिया। कृष्ण के चर खबर लाये कि जयद्रथ ने तो यह भयंकर समाचार सुन युद्ध से भाग जाने का निश्चय कर ही लिया था परन्तु द्रोण ने उसे यह कह कर ठहरा लिया कि कल एक जटिल व्यूह रचेंगे। उसके श्रन्त में जयद्रथ का स्थान होगा। श्रविध एक ही दिन की तो है। कौरवसेना की समूची शिक्त ग्रण्डीव-धनुष से भी एक दिन के लिए तो जयद्रथ को बचा ही लेगी।

प्रतिज्ञा करने से पूर्व ऋर्जुन ने कृष्ण की सलाह ही ले ली होती। तब प्रतिज्ञा संभवतः इतनी भयंकर न रहती। पर फिर उसका स्वरूप विस्फोटक का—धम से फूट उठनेवाले मसाले का—न रहता। उसके द्वारा पुत्र-वध का बुखार न निकल सकता। अर्जुन को सुलाकर और उसे यह विश्वास दिला कर कि कल गाण्डीव के तीर होंगे और जयद्रथ का सिर होगा, श्रीकृष्ण अपने कैम्प में चले गये। कुछ देर सो कर रात के बीच ही में उठ खड़े हुए और अपने सारिध दारुण को बुलाकर कह दिया—रथ तैयार कर लो। लड़ाई का सारा सामान सुसिज्जित रखो। देखें, कल क्या पेश आती हैं ?

दूसरे दिन द्रोण ने एक जटिल व्यूह रचा। आगे का भाग सचक शकट का था। उसके पीछे सूचीपद्म था। सूचीपद्म के गर्भ में गूढ़ व्यूह था। इन सबकी समाप्ति पर सेनाश्रों से घिग हुआ जयद्रथ खड़ा था। शकट के मुख पर द्रोण थे। पद्म के मुख पर कृतवर्मा। जलसन्ध, दुर्योधन, कर्ण श्रादि इनके सहायक थे।

श्रर्जुन की पहली सुठभेड़ दु:शासन से हुई। उसे सेना-सिहत पास्त कर द्रोण के पास पहुँचा। श्रर्जुन ने कहा— श्राप मेरे गुरु हैं, कृपया मुक्ते रास्ता दे दीजिए। उन्होंने नहीं माना। कुछ देर दोनों धनुर्विद्या के मनोहर जौहर दिखाते रहे। द्रोण ने श्रर्जुन और कृष्ण दोनों को घायल कर दिया। श्रीर कमान घुमा घुमा कर उनके चारों श्रोर तीर तीर कर दिये। श्रर्जुन तीरों को रोकता रहा। स्वयं भी तीर चलाता रहा। परन्तु वह तो मानों गुरुदेव को उनका पढ़ाया पाठ सुनाना-मात्र था। इन शरों में श्रर्जुन हस्त-लाघव का तो प्रदर्शन करता था परन्तु गुरु-चरणों को चोट नहीं पहुँचाता था। कृष्ण ने उसके

१ द्रोण पर्व ८७,२२.२४

इस लाइ-चाव के अदाज को ताड़ लिया। कहा—भाई! समय जाता है। अर्जुन ने गुरु के रथ की प्रदक्तिणा कर द्रोण के नाके से छुट्टी पाई इस पर आगे चलकर दुर्योधन सटपटाया। कहने लगा—आचार्य ने अपने प्यारे शिष्य पर कृपा दिखाई है। परन्तु कर्ण ने उसे समका दिया—भाई! रास्ता तो वह बाहुओं के बल से ही ले सकता था। आचार्य ने अपना मान भी रख छिया और युद्ध का नियम निभाने को उससे टो हाथ भी कर छिये। इस पर कुद्ध काहे को होना ? द्रोण पीछे से तीरों की वर्षा करता रहा परन्तु इसका अर्जुन की प्रगति पर कोई असर न हुआ।

अब भोज और कृतवर्मा ऋर्जुन के सामने ऋषे। इन दोनों को ऋान की ऋान में पार कर कम्बोज (ऋफरानिस्तान) के राजा सुदिल्ला और श्रुनायुन से भेंट हुई। कृतवर्मा वो ऋर्जुन ने छोड़ दिया परन्तु इन दोनों को मृत्यु का द्वार दिखा ही दिया। इनके परचात् श्रुतायु, ऋच्युनायु, दीर्घायु तथा नियतायु को मार गिराया। इन युद्धों में एक बार ऋर्जुन अच्युतायु के शूल से मूर्चिछन होगया। कृष्ण ने उस समय रथ को भी सभाला, ऋर्जुन को भी। रथ के चलाने-मात्र से श्रुऋों के बार खाली लौटाये। इस हल्ले में स्वपं श्रीकृष्ण पर भी तीरों की वर्षा हो गई। आगे चलकर ऋम्बष्ठ ने इन पर गदा चलाई। ऋर्जुन ने इसका बदला चुकाने में देर न की। उस गदा को तो तीरों से छेद दिया और जब ऋम्बष्ट ने एक

श्रीर गदा उठाई तो जुरशों से जो चपटे श्राप्रभाग के तीर होते हैं, गदा भी काट दी श्रीर अम्बष्ट की भुजायें भी उड़ा दीं। एक और तीर में उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया।

इसके पश्चात् दुर्योधन खयं लड़ने को बढ़ा । श्रीकृष्ण ने कहा—लो अभी युद्ध का फ़ेंसला हो जायगा । सारे उपद्रवों का मूल यही दुष्ट है । अपने समस्त संकटों का स्मरण कर इस एक हो गाएडीव का मास बनाओ । फिर कोई लड़नेवाला रहेगा ही नहीं । अर्जुन ने गाएडीव का बहुतेरा जोर लगाया । तीर ठीक निशाने पर बैठे परन्तु दुर्योधन पर आंच न आई । श्रीकृष्ण हैरान हुए । अर्जुन ने कहा—आचार्य की कृषा है । उनसे कवच लाया है । वह इस समय मरेगा नहीं । तो भी उसके घोड़े मार डाले । चाप चीर दिया, सार्थ और पार्ष्ण का घात कर दिया । शरीर का जो भाग कवच के वाहर था, उसे घायल कर दिया । दुर्योधन इस व्यथा में फिर सामने खड़ा न रह सका ।

श्राज की लड़।ई में कल की सी अवस्था न थी। श्रर्जुन ने जहां व्यूह का भेदन किया वहां दूसरे योद्धाश्रों का भी व्यूह में प्रवेश हो गया। स्थान स्थान पर संकुल युद्ध हो

१. द्रोरोनेषा मतिः कृष्ण धार्तराष्ट्रे निवेशिता । स्रभेद्या हि ममास्नासामेषा कवत्तधारसा ॥ १०३, ११ ॥

रहे थे। श्रर्जुन जिन वीरों को जीत कर श्रागे निकल जाता, वे पारहव-सेना के श्रीर महारथियों से उल्लाभ जाते थे। इस प्रकार श्रर्जुन का भार हलका हो जाता था।

हां! इन महारथियों में इतना बल अथवा फुर्ती न थी, न इनके कृप्ण ऐसे मार्थि थे कि वे भी अर्जुन के साथ साथ कौरव-दल को लाँघ कर जयद्रथ तक पहुँच सकते। ज्यों ज्यों दिन ढलता, अर्जुन और उसके अनुयायी योद्धाओं के बीच का अन्तर बद्ता गया यहां तक कि पहले तो अर्जुन का रथ पाण्डव-सेना की दृष्टि से त्रोफल हुआ, फिर उसके तीरों, तथा ज्या की आवाज त्रानी भी बन्द हो गई। ऋर्जुन ने कई ऋौर विजयें प्राप्त की ऋौर श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर शङ्ख बजाया । इस की ध्वनि विशेष थी । युधिष्ठिर उसके सुनते ही सभमा-श्रज़न की सम्भवतः मृत्यु हो गई है श्रीर कृष्ण स्वयं श्रपने दिवंगत सखा की प्रतिज्ञा पूरी करने में लग गये हैं। यह विचार त्र्याते ही उसकी छाती दहल गई। उसने सात्र्याक से कहा-अपने गुरु की खबर लाखी। सात्यिक ने लाख कहा-उनका बाल बाँका करनेवाला कौरव-दल में कोई नहीं। फिर मैं तो उन्हीं के च्रादेश से च्रापकी रत्ता पर नियुक्त हूँ। मेरे पीछे आपको द्रोण राहु की तरह प्रस लेगा। परन्तु युधिष्ठिर नहीं माना । कन्यात्रों द्वारा सात्यिक का श्रभिषेक कराया ,

१. लाजर्गन्धेस्तथा माल्यैः कन्याभिश्चामिपूजितः ॥ द्रोणपूर्व ११२, ६४

श्रीर मंगल कामनाश्रों के साथ श्रर्जुन का पता लेने को भेजा। सात्यिक चेला श्रर्जुन ही का था। उसी रास्त से कौरवदल में प्रविष्ठ होता गया जिससे श्रर्जुन उससे पूर्व घुसा था। श्रन्य वीरों के साथ साथ इसकी मगधगज जलसन्ध से मुठभेड़ हो गई। जलसन्ध ने इसकी बाई मुजा छेद दी श्रीर तलवार के वार मे कमान काट डाली। जलसन्ध हाथी पर सवार था। सात्यिक ने उसके हाथी को तो लहुलुहान कर ही दिया था। श्रव पैनी धार के दो तीरों से उसकी दोनों मुजाएं, श्रीर फिर तीसरे तीर से उसका सिर शरीर से श्रलग कर दिया।

द्रोग श्रीर कृतवर्मा को सात्यिक पीछे छोड़ आया था, परन्तु द्रोग ने फिर सात्यिक पर श्राक्रमण किया श्रीर उसके सारिथ को मूर्चिछत कर दिया। सात्यिक ने इधर रथ को स्वयं सँभाला, उधर द्रोग के बारों का प्रत्युत्तर तीरों से देता रहा। यह कृष्ण की शिचा का चमत्कार था। द्रोग सात्यिक के श्रागे ठहर न सके। व्यूह-द्वार की श्रोर छौट गये। सात्यिक के समने यवन हुए, पार्वतीय राजा हुए। सबका

१. चकार सात्यकी राजन् सूतकर्मातिमानुषम् । ग्रयोधयच यद्द्रोणं रश्मीन् जग्नाइ च स्वयम् ॥ द्रोग्एपर्व ११७, २५ आन्तश्च आन्तवाहश्च विमनाः शस्त्रपीडितः । ईदृशं सात्यिकं संख्ये निर्जित्य च महारथम् ॥२६॥ ग्रिधिकं त्वं विजानीषे स्ववीर्यवशमागतम् ॥३०॥

श्रपना श्रपना युद्ध का प्रकार था। सबकी श्रपनी श्रपनी र्गा-मामग्री थी। उससे यहां प्रयोजन नहीं। सार यह कि सात्यिक संग्राम के उसी चेत्र में जा पहुँचा, जहां श्रर्जुन था। अर्जुन की दृष्टि इस पर उस समय पड़ी जब वह भूमि पर गिर पड़ा था। भूरिश्रवा ने इसकी छाती पर लात मार एक हाथ से इसके सिर के बाल पकड़ रखे थे, दूसरे हाथ में तलवार लिये खड़ा था। सात्यिक ने श्रपने शरीर के चक्करों से उसकी तलवार श्रपनी गर्दन के ठीक सामने थोड़ी देर तक न श्राने दी। इतने में छुट्या ने इसकी इस व्यथा की श्रोर श्रर्जुन का ध्यान श्राकृष्ट किया। अर्जुन ने गायडीव पर जुरप्र चढ़ा दिया, वह सीधा भूरिश्रवा की भुजा को काट कर सात्यिक के सिर की रच्चा का हेतु जा बना।

मुरिश्रवा ने ऋर्जुन को धिक्कारा। कहा— "पर-पुरुष से लड़ रहे एक कौरव भाई का खून करता है ? अपने परावे का भेद हो नहीं जानता ? यह ऋष्ण के सिखत्व का फल है।

तावत् त्त्रणं सात्वतोऽिष शिरः संभ्रमयंस्वरन् ।
 यथा रथाङ्गं कौलाली दण्डांवद्धन्तु भारय ।
 सहैव भूरिश्रवसो ब'हुना केशभारिणः ॥ ६२ ॥ द्रोण्० १४२ ॥

२. ्रीणायुघे सात्वते युध्यमाने ततोऽब्रवीदर्जुनं वासुदेवः।

# श्ररे ! वृष्णि त्रात्य है—विरादरी निकले हुए। तूने किसका सहारा लिया? ?"

१. इदं तु यदितत्त्वद्रं वार्ष्णेयार्थे कृतम् त्वया । वासुदेवमतं नूनं नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥ १३ ॥ को हि नाम प्रमत्ताय परेण सह युध्यते । ईटशं व्यसनं दद्यात् यो न कृष्णसम्या भवेत् ॥ १४ ॥ व्रात्याः संश्लिष्ठकर्माणः प्रकृत्यैव विगर्हिताः ।

वृष्णयन्धकाः कथं पार्थ प्रमाण भवता कृताः ॥१५ द्रोण्०१४३॥ प्रतीत यह होता है कि श्रीकृष्ण ने राष्ट्रप्रेम अथवा वशःप्रेम के स्थान में सत्य-प्रेम का सिद्धान्त प्रचलित किया था। अपने कुलवाले का पत्त लेना, अन्यवंशीय से उसे हर अवस्था में अच्छा समभना—इस विचार के स्थान में जो अपना साथी है, अपने उद्देश्य से सहमत है और उमी के लिए लड़ रहा है, उसकी अपने वंशाजों से भी रत्ता करना—यह सिद्धान्त चालू किया था। इससे राष्ट्रीयता-प्रधान (Nationalism-ridden)नीतिज्ञों की दृष्टि में यादव लोग वात्य—वहिष्कत थे।

भीषम के सामने चक्र उठाय कृष्ण-द्वाग राजाओं के देवत्व के सिद्धान्त का निराकरण कंस-बंध के उदाहरण से किये जाने का वर्णन ऊपर हो चुका है। दुर्थोधन के निग्रह का प्रस्ताव भी कृष्ण की इस नई क्रान्तिकारिणी नीति का क्रियात्मक प्रचार था। ऐसे सिद्धान्तों के प्रतिपादन से राष्ट्र-जगन् में विष्लव मचाना तथा पुराने टरें के राज-भक्तो तथा राजाक्रों में कृष्ण का ब्रात्य समका जाना स्वाभाविक था।

कृष्ण के जीवन की ये भाकियां महाभारत में हैं कम परन्तु इससे कृष्ण की नीति पर प्रकाश खूब पडता है।

श्रर्जुन ने उत्तर दिया-"भाई ! हमारे तो वही श्रपने हैं जो आपत्ति में आडे आयें। गही यह बात कि मैंने तुक पर एसी अवस्था में, जब तू किसी और के साथ लड़ रहा था, वार क्यों किया ? संकुल युद्ध में एक से एक नहीं लड़ सकता। फिर तूने भी तो निश्शस्त्र श्रान्त सात्यिक के बाल पकड़ रखे थे श्रौर उसका सिर काटना चाहता था।" भूरिश्रवा कर्मकाएडी था। योग का अभ्यास किया करता था। उसने समभा--मृत्यु निकट है। ध्यानावस्थित हो गया। उधर सात्यिक जमीन से उठ खड़ा हुआ था। भूरिश्रवा की वह छात की चोट जो अभी उसकी छाती पर लगी थी ताज़ा ही थी। क्रोधा-भिभूत सात्यिक भट तलवार लेकर उस योगावस्थित महात्मा पर लपका। कृष्ण ने रोका, अर्जुन ने रोका, भीम ने रोका, प्रतिद्वन्द्वियों में से तो सबने रोका ही। परन्तु सात्यिक ने अपने ताजा तिरस्कार के प्रतिकार-रूप में उसका सिर धड़ से उतार ही दिया 1

सात्यिक की भूरिश्रवा के वध से रोकनेवालों में हमने भीम का नाम भी लिया है। भीम भी सात्यिक की तरह श्रर्जुन, और उसके साथ साथ सात्यिक की भी, ख़बर लाने के लिए भेजा गया था। उसके पराक्रम का वर्णन हम यहां न करेंगे। श्रीकृष्ण के जीवन से इसका सम्बन्ध नहीं। इतना उल्लेख श्राने वाले बृत्तान्त को सुगम बनाने के लिए श्रावश्यक है कि भीम द्रोण से लड़ कर श्रीर उन्हें हटा कर ही श्रागे निकला। अर्जुन और सात्यिक की तरह उनकी प्रदक्तिणा नहीं की। वास्तव में भीम कर द्रोण में गुरु भाव था ही नहीं। या तो शील की कमी थी या आचार्य से यह कुछ विशेष सीला ही न था। कर्ण से भीम की कई बार टक्कर हुई। उसे बहुत बार नीचा दिखाया, परन्तु मारा इसिलए नहीं कि वह शिकार अर्जुन का है। अन्तिम टक्कर में कर्ण विजयी रहा। उसने भीम के प्राणों पर आँच न आने दी, क्योंकि उसे पता था कि वह मेरा कनिष्ठ सहोदर है—एक ही माँ का जाया है। कुन्ती से प्रतिज्ञा भी कर चुका था कि अर्जुन के सिवा और भाइगों की जान न लूँगा।

श्रव पागडव-पत्त के ये तीन वीर एक श्रीर थे श्रीर कौरवों का मारा दल-बल दूसरी श्रीर । कृष्ण ने श्रवने शंख की विशेष प्रकार की ध्विन से श्रवना श्रादेश पागडव-दल में खड़े सारथि दारुक के पास पहुँचा दिया । वह कृष्ण का रथ लिये, जहां धमामान का ग्ण पड़ रहा था, आ उपस्थित हुआ । वह रथ सात्यिक को दे दिया गया । मुरिश्रवा के वध से लेकर इस समय तक सात्यिक भीम के रथ में खड़ा लड़ गहा था।

सायंकाल होने को था। ऋर्जुन न्यूह के उसी भाग में उपिश्वत था जिसमें जयद्रथ। कर्ण, ऋष, ऋश्वत्थामा, कर्ण का पुत्र वृषसेन, शल्य, दुर्योधन सब एक साथ जुटे हुए जयद्रथ की रह्मा कर रहे थे। इधर ऋर्जुन की प्रतिज्ञा थी, उधर यह विचार था कि यदि यह प्रतिज्ञा निष्फल हो जाय तो ऋर्जुन

तो निश्चय जीता ही चिता पर चढ़ कर मर जायगा। फिर पाएडवों का क्या है ? दोनों पच्च ढलते दिन को च्चण च्चण गिन रहे थे। श्चपना सारा बल तथा सारा युद्ध-कौशल युद्ध के इन च्चणों ही पर केन्द्रित कर देने में कोई बीर जरा भी कोर-कसर न कर रहा था।

श्रीकृष्ण अपनी प्रात:काल की समर-सजा में अँघेग पैदा करनेवाले योगों का प्रवन्ध कर लाये थे। इस समय उन्होंने इन योगों का प्रयोग किया । ऐसे योग आजकल की लड़ाइयों में भी प्रयुक्त होते हैं जिनसे चारों और जल-थल दोनों में अँघेरा छा जाता है। अर्जुन तो सचेत था ही। विपत्ती यह चमत्कार देख चिकत रह गये। जयद्रथ और उसके साथी सूर्य की और देखने लगे। कर्ण आदि व्याकुल तो हुए परन्तु

श्रीकृष्ण का इस समय ग्रॅंथेरा करना बहुत प्रसिद्ध है। इसिलए हमने इसका उल्लेख यहाँ कर दिया है। इससे युद्ध के प्रकार में कोई ग्रन्तर पड़ा प्रतीत नहीं होता। कर्ण श्रादि ने श्रार्जन को जयद्रथ के पास पहुँचा। देखा। श्रार्जन ने पराक्रम, जैसा ऐसी श्रवस्था में स्वाभाविक था, ख़्ब दिखाया। विजय महाभारतकार के मत में भी उसी पराक्रम का परिणाम है। योग का श्रार्थ महाभारत की परिमाषा में है, उपाय नीति, नुस्वा, चारा। युद्ध में कई योग बतें गये हैं। यथा द्रोण दुर्योधन से कहते

हैं:-योगेन केनचिद्राजन्नज् नस्तवपनीयताम् ॥ द्रोण० ३३, १४।

योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो हरिः ॥६८॥ द्रोग् ० १४६॥

१. ततोऽसृजत्तमः कृष्णः सूर्यस्यावरणं प्रति ।

अपने कर्तव्य से नहीं हटे। अंधकार का फल केवल इतना हुआ कि अर्जुन अपने स्थान से भट आगे बढ़ गया। उसे कौरवों के एक बड़े जमाव को तितर-बितर करना पड़ा इसके पश्चात् आन की आन में जयद्रथ के पास जा उसे एक अचूक तीर का निशाना बना दिया। कर्या, कृप, अध्वत्थामा आदि, अर्जुन पर तीर फेंकते रहे परन्तु वे तो मानों हवा में ही लाठी चला रहे थे। इधर अंधकार हटा, अस्त होते सूर्य ने आख़िरी मांकी दी, उधर जयद्रथ का सिर कट कर उसके पिता वृद्धक्तत्र की गोद में जा पड़ा 1

कल जो अवस्था पाएडव-दल की थी, वही आज कौरव-दल की हो गई। जयद्रथ घृतराष्ट्र का जामाता था। उसका मारा जाना कौरवों के लिए उतना ही आपत्ति-जनक था जितना उत्तरा-नाथ अभिमन्यु का मारा जाना पाएडवों के लिए। अभिमन्यु को भी छ: वीरों ने घेर कर मार डाला।

१. यहा महाभारतकार एक कथा श्रीकृष्ण के मुँह से कहलवाते हैं। वह यह कि वृद्धस्त्र को पता था कि उसके पुत्र का तिर कटेगा। उन्होंने इसे वर दिया था कि जिसके हाथो इसका सिर पृथ्वी पर गिरेगा, उसका श्रपना सिर तुरन्त दुकड़े दुकड़े होकर पृथ्वी पर श्रा रहेगा। श्रीकृष्ण ने श्रजुन का इस शाप से पहले ही सचेत कर दिया श्रीर उससे कह दिया कि तू दिव्य श्रस्त-द्वारा इसके सिर को वृद्धस्त्र की गोद में फेक। इससे वह सिर पृथ्वी पर वृद्धस्त्र की गोद से गिरा। शाप का प्रभाव उसी पर पड़ा।। संभवतः पुत्र-वध के मानसिक श्राधात से पिता के मर जाने का यह पौराणिक शैली का वर्णन है।

जयद्रथ का वध भी छः वीरों के घेरे में ही हुआ। भेद केवल इतना था कि श्रमिमन्यु अपने सः थियों से परे श्रकेला शत्रु-सेना में श्रा घिरा था श्रीर जयद्रथ अपने दल में ही घिरा खड़ा था। छः श्रों ने मिल कर श्रिममन्यु की तो जान ली थी पर इसकी बचाई या बचाने का प्रयत्न किया। श्रमिमन्यु अपने दल से दूर जान देने आया था, इस पर घर बैठे इसका जान-लेवा श्रा लपका।

अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पाय्डवों ने शंख, भेरियाँ पण्क, अनक भाँति भाँति 🕏 बाजे बजाये। अभिमन्यु के वध को वे जैसे भूल ही गये। क्या जयद्रथ के मरने से ऋर्जुनकी मोत्री फिर पुत्र-रत्न से भर गई? क्या उत्तरा अनाथा से सनाथा हो गई ? उसका वैधन्य रहेगा। सुभद्रा सदा के लिए निपृति की जा चुकी। पर बदला फिर बदला है। छड़ाई के दिनों के लिए पारडवों की श्रांखें बदले के रूमाल से पोंछ ली गई। वे खुश हैं कि विजय उनकी हुई है। लड़ाई के स्थिर परिग्णाम तो युद्ध-च्लेब के बाहर ही सोचे जाते हैं। रणभूमि में योद्धाओं का हृदय तलवारों की नोक के साथ साथ नाचता है। पिता मर गया है, उसके घातक की मार दो, यही उस मृत पितर का श्राद्ध है। पुत्र की हत्या हो गई है, हो श्रॉस्त्रश्रों की जल्लाञ्जलि उसे दे दो। श्रीर यदि उसके घातक का भी वध हो गया तो मानों मरा हुआ लाल जी उठा। रगा-भूमि का तर्क यही है। इसी तर्क की तुला पर वहाँ के हानि और लाभ को तोला जाता है। पाएडवों का पलड़ा श्राज भारी है। उन्हें वध-विनिमय में श्राज बड़ा भारी लाभ हुश्रा है। कल इस लाभ को मूलधन बना कर नया ब्यापार किया जायगा।

#### घटोत्कच की बलि

जयद्रथ के वध से कौरव इतने बौखलाये कि रात को भी सेनाओं को आराम नहीं लेने दिया। युद्ध जारी रहा। प्रदीप जला दिये गये। हाथियों पर, घोड़ों पर, रथों पर, पदातियों के हाथों में प्रदीप ही प्रदीप थे। इस युद्ध में श्रीकृष्ण की जीवनी से संबन्ध रखनेवाली घटना केवल यह है कि कर्ण ने पाएडव-सेना का बहुत संहःर किया। अर्जुन कर्ण से लड़ने को तैयार हुआ। परन्तु कृष्ण ने रोक दिया। भीम का राज्ञस-जाति की कन्या हिडिम्बा से एक पुत्र था घटोत्कच। वह भी पिता की तरह शारीरिक-शक्ति का धनी था। वह कर्ण के सन्मुख जाने को उद्यत हुआ। श्रीकृष्ण ने उसे जाने दिया। उसका दम ताजा था श्रीर अर्जुन सारे दिन श्रकेला अनेक महार्थियों से लड़ा था। महाभारत में राज्ञसों के लड़ने के ढंग की कुछ विशेषतायें बर्णन की हैं। वे सब घटोत्कच की युद्ध-शैली से विद्यमान थीं। उनके रथ आठ पहियों के थे। वे माया कर स्वयं छिप जाते थे श्रौर श्राकाश से शस्त्रों की वर्षा करते थे। क्रभी धुआँ कर देते थे। कभी आग बरसाते थे। प्रतीत यह होता है कि ये जंगली जातियां किसी विचित्र समर-सामग्री का प्रयोग करती थीं जो नगरों में रहनेषाले

आर्यों को ज्ञात न थीं। घटोत्कच ने उस रात बड़ा पराक्रम दिखाया, यहाँ तक कि कौरवों को कर्ण की जान के लाले पड़ गये। परन्तु कर्ण ने भी दिन की कसर रात को निकाल ली। उसने घटोत्कच का सामना बड़े बल से, बड़ी वीरता से, बड़ी युद्ध-कुशलता से किया। अन्त को एक शक्ति के प्रहार से उस राचसी-पुत्र का खातमा कर दिया। इससे स्वभावतः पाएडवों को शोक हुआ परन्तु श्रीकृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता से सन्तुष्ट थेरे। शक्ति के प्रहार से यदि किसी की मृत्यु होनी ही थी

यह भी लिखा है कि कर्ण ने जिस शिक्त-द्वारा घरोत्कच का संहार किया वह उसने अर्जुन के लिए सुरिच्त रख छोड़ी था। श्रीकृष्ण की कृपा से वह शिक्त घटोत्कच पर पड़ गई, अर्जुन बच गया। पर पूर्व दिवस कर्ण जयद्रथ के रच्चकां में था। चाहता तो उस शिक्त को अर्जुन पर फेंक देता। यह बात भी बनती प्रतीत नहीं होती। न तो कृष्ण घटो-त्कन को मृत्यु चाहते थे अप्रोर न उस शिक्त के अन्यत्र प्रयुक्त हो चुकने

१. महाभागत (द्रोण० १८०, २) में घटोत्कच की मृत्यु पर श्रीकृष्ण का नाचना-कृदना लिखा है। सो तो इनके गंभीर स्वभाव के सर्वधा विपरंत है। उनकी यह डींग भी कि अर्जुन की खातिर मैंने ससार भर के राजस श्रीर भारत के श्रम्य वीर जो श्रजुन के सामने खड़े हो सकते, यथा जरासन्ध, शिश्रपाल. एकलव्य, हिडिम्ब किमीर, घटोत्कच इत्यादि मार दिये हैं वा निकम्मे कर दिये हैं, एक श्रोछी गप्प है। (द्रेंण० १८२) इसमें सत्य की मात्रा भी सूद्दमवीच्तिका-द्वारा ही श्रम्वेषण करने योग्य है। महाभारत का यह श्रांश स्पष्ट प्रचेप है। इनमें से कई वीर ऐसे हैं जिन की मृत्यु का कृष्ण से बादरायण-सम्बन्ध भी नहीं।

तो वह किसी और की हो जाय, इससे इतनी हानि न थी, जितनी ऋजुंन की मृत्यु से। ऋजुंन से छुट्या को विशेष प्यार भी था और ऋभी साम्राज्य की स्थापना में उसी के करने का बहुत काम शेष था। अर्जुन कृष्या की दाहिनी भुजा था। छुट्या सोचते थे, ऋजुंन करता था। यह ज्ञान और कर्म का मेल विचित्र था। इसी मेल पर भारत-साम्राज्य की स्थापना निर्भर थी। दैव बलवान है। बलि चढ़ाने चला कौन था और चढ़ गया कौन ?

के कारण उन्हें हर्ष था। उन्हें हर्ष केवल इस बात का था कि जैसे आज घटोत्कच की मृत्यु हो गई, यदि वह मृत्यु अर्जुन की हो जाती तो साग काम चौपढ हो जाता। संभव है, अर्जुन कर्ण को जीत लेता परन्तु संभावना इसके विपरीत भी थी। ऐसी अनिष्ट संभावना के ढल जाने पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है। महाभारत के ये दो अध्याय १८१-१८२ अधिकांश उथले से हैं। किसी अन्छे कि की कृति प्रतीत नहीं होती र तो भी ऐसे श्लोक इनमें हैं जिनसे मूल-घटना का पता लग सके।

## शहे शाह्यम्

### द्रोण का दध

यह तो हुई पायडव -- सेना की बात म कौरव-सेना का भी रात्रि के युद्ध मं बहुत ह्वास हो गया था। दुर्योधन, जैसे उसकी श्रादत थी. श्रपनी सेना का यह हास देख द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा---महाराज ! आपकी पारडवीं पर कुपा-दृष्टि है। नहीं तो आपके पास इन दिव्याखों के रहते ये लोग कैसे ऐंठे फिरते ? द्रोण इशारे को समभ गये । उलाहने से खिन्न भी हुए परन्तु इसमें उनका वश क्या था? वे यह जानते थे कि यदि युद्ध धर्म-पूर्वक रहा तो पाग्डवों से पार पाना कठिन है। उन्हें सेनापतित्व की लाज भी तो रखनी थी। ऋजु-युद्ध का-जिसे दूसरे शब्दों में धर्म-युद्ध कहा जाता है-यह नियम था कि अस श्रस्तवित् पर ही चलना चाहिए, श्रन-स्रवित् पर नहीं। द्रोग आचार्य ही दिन्यास्त्रों के थे। उनकी बड़ाई इसी में थी कि वे ऐसे श्रम्न चलाना जानते थे जो साधा-रण योद्धा नहीं जानते थे। इस समय तक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग उन्होंने उन्हीं लोगों पर किया था जो इन ऋखों का उत्तर ऐसे ही और अस्त्रों -द्वारा दे सकते थे । अब आवेश में आकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली चाहे

पुर्य हो चाहे पाप, दुर्योधन के कहने से मैं यह चुद्रता भी कहुँगा कि अस्त्र न जाननेवाओं पर अस्त्र चलाऊँ'।

इस प्रकार श्राज द्रोग चले ही पाप का संकल्प ले कर । इस कूट-विधि का अवलम्बन कर उन्होंने असंख्य सेनाओं का संहार किया। ऋर्जुन उनके सब भेद जानता था परन्तु वह तो शिष्य-भाव के बज़ उनके सामने जाता ही न था। न स्वयं कौरव-सेना पर इस प्रकार के ऋसों का प्रयोग करता था। जैसे भीष्म से लोहा लेने को शिखएडी नियुक्त हुन्ना था वैसे ही द्रोण का सामना करने को धृष्टशुम्न नियत हुआ। उसने द्रोण पर त्राक्रमण किया। द्रोण ने उसका रथ निकम्मा कर दिया। वह उस निकम्मे रथ से ही द्रोग के घोड़ों पर श्रागे की श्रोर से चढ़ आया। घोड़ों की पूँछ के निकट आकर द्रोग पर समीप से बार करने लगा। द्रोग ने यह बार भी असफल कर दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। रथ से उतर कर वह तलवार उठाये द्रोण के आगे पीछे घूमने लगा। द्रोण से अब श्रीर कुत्र न बन पड़ा। वैतस्तिक नाम के तीर उन हे पास थे। इनका चलाना केवल उन्हें, अर्जुन, कुप, अरवत्थामा,

१. म्रतः परं मया कार्यं च्रद्रं विजयवर्द्धिना ॥ १०॥ म्रनस्त्रविदय सर्वो इन्तव्योऽस्त्रविदा जनः। वद् भवान् मन्यते चापि शुभंवा यदि वाऽशुभम्॥ ११॥ तद्दे कर्ताऽस्मि कौरव्य वचनात्तव नान्यथा॥ १२॥ द्रोग् १८६॥

श्रभिमन्यु, प्रशुन्न तथा सात्यिक को ही आता था। १ धृष्टशुन्न इन तीरों की विद्या से अनिभन्न था। साधारण जनों पर तो जो उन्होंने किया सो किया। श्रव धृष्टशुन्न पर भी वही कूट-युद्ध का वार होने लगा। इन तीरों से धृष्टेंशुन्न को सात्यिक ने बचा लिया परन्तु श्रव प्रश्न इसी एक समय का न रहा था। प्रश्न श्रागे का भी था।

श्रीकृष्ण के पास यह समस्या लाई गई कि द्रोणाचार्ष आज न किसी नियम के वश में हैं न नियन्ता के। इसका उपाय क्या? श्रीकृष्ण ने सोचा—िबगड़ा ब्राह्मण धर्म से काबू न द्रायेगा। पहले तो ब्राह्मण को लड़ने से काम ही क्या? फिर द्रार्थ-हास होकर श्रम्भ का पच्च लेता है! यह भी सही! कौरवों का नमक खाया है, उसे हलाल कर ले। भला ब्राह्मण श्रीर नमक! तो भी युद्ध के नियम तो सबको पालन करने ही चाहिएं। ब्राह्मण के हाथ में धर्म की नकेल है। यदि उसने श्रम्भ हाथां वह नकेल तोड़ दी तो धर्म रहा ही कहां? धर्म तो नाम ही संयम का, काबू का,

१. ये तु वेतिस्तिका नाम शरा ह्यासन्नयोधिनः ॥ ४२ ॥
निकृष्टयुद्धे द्रोणस्य नान्येषा सन्ति ते शराः
श्वाते शारद्वतात् पार्थाद् द्रौरोर्वेकर्त्तं नात्तथा ॥ ४३ ॥
प्रद्युम्नयुयुधानाभ्यामिमनेयोश्च ते शराः ।
श्रथेपुं स समाधत्त दृदं परमवेगिनम् ॥ ४४ ॥
श्रम्तेवासिनमाचार्यो जिघांसुः पुत्रसम्मितम् ॥ ४५ ॥
द्रोण ० १६२ ॥

नकेल का है। द्रोण ने पाप का सहारा लिया है। जसी पाप-द्वारा उसका हनन करना चाहिए। यह द्रोण की अपनी लिटिया है— इसी से इसका सिर कूटो। द्रोण जहा विद्वान् है, शूर है, वेद-वेदांग का जाननेवाला है, वहां उसमें एक बहुत बड़ी दुर्बलता यह है कि उसे सन्तान का बड़ा मोह है। कोई उसे सुना दो—तेरा पुत्र मर गया। बस वहीं हथियार रख देगा।

श्रीकृष्ण ने यह युक्ति अपने श्रनुभव के श्राधार पर गढ़ी थी। पाठकों को स्मरण होगा कि सौभनगर की लड़ाई में सौभराज शाल्व ने इन्हें यह फूँठमूठ की खबर पहुँचवाई थी कि इनके पिता वसुदेव का देहान्त हो गया। उस समाचार के सुनते ही ये कुछ समय के लिए श्रचेत हो गये थे। थोड़ी देर में इन्होंने श्रपने श्रापको संभाल लिया श्रौर फिर खूब लड़े। श्रथात् इन्होंने उम चाणिक मोह पर विजय पा ली। तो भी यह वृत्ति कितनी बलवती है, इसका इन्हें श्राप-बीति से श्रनुभव हो गया।

अर्जुन ने यह नीति—महाभारत के शब्दों में "योग"— पसन्द न किया। भीम को द्रोण की अनीति का यह उपाय खूब जँचा। हम उत्पर कह आए हैं कि भीम के हृदयों में गुरु-भक्ति का भाव कुछ ऐता-वैसा ही था। वह द्रोण को मट्टी का माधो समभता था। वह भट अपनी सेना में गया और अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया। बस फिर क्या था ? सारी पारडव-सेना में कोलाहल मच गया--श्रश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्यामा मारा गया! युधिष्ठिर जैसे धर्भ-भीरुओं को चुपके से यह कहने का अवसर भी हो गया वि. वह अश्वत्थामा था हाथी। इस योग से सहमत युधिष्ठिर आरम्भ से ही था । हां अश्वत्थामा नाम के हाथी का मार देना भीम की अपनी उपज थी। इसका श्रेय उसी को देना चाहिए, कृष्ण को नहीं। कृष्ण को तो कार्यकी चिन्ता थी. धर्म-भीरुश्रों के लवकीले, कोमल अन्तरात्मा की नहीं । भीम ने इधर सेना में जाकर यह लीला रचाई । उधर उसी इत्ए द्रोगा के ग्थ के पंछे खड़ा हो कर, संभवद: श्राव।ज बदल कर, यह उपदेश करने लगा:-यदि ब्राह्मण अपने पढ़ाने के काम में ही लगे हैं, युद्ध में न उतरें तो चित्रियों का नाश क्यों हो ? ब्राह्मण का धर्म है अहिंसा. विशेपतया आए जैसे वेद के मर्मज्ञ ब्राह्मणों का। श्ररे द्रोगा ! तू तो चाएडाल है। अरे! इतने जनों का संहार कर रहा है! उन लोगों का भी जो अस्त्र चलाना नहीं जानते! जैसे परपत्ती मभी म्लेच्छ हों श्रीर तू श्वपाक ! इस क्र्रता का कारण है गिरस्ती का मोह। ले ! जिसके लिए तू इतना मर गहा है धर्म तक को छोड़ कर लोक-संदार में रत है, वह तेरे जीवन का एक-मात्र अवरुम्ब-अश्वत्थामा-तेरी पीठ के पीछे ही

१. श्रन्ये त्वरोचयन् सर्वे कृष्छे ्स तु युधिष्ठरः ॥ ५६१. १४ ॥

मरा पड़ा है। वह देख !.धर्मराज गुधिष्ठिर जो कभी असत्य नहीं बोछते स्वयं कह रहे हैं---अर्वत्थामा मारा गया !२

द्रोण ने इधर यह अशुभ समाचार सुना, उधर देखा— तीर भी खतम हो गये हैं। पांच दिन, एक रात—जब से वह मुख्य सेनापति हुआ था—लगातार लड़ता चला आया था। इससे भुजायें थक गई थीं। श्रीमसेन के शब्द को वह ऋषियों की आयाज समभा। दुर्योधन सं प्रतिज्ञा तो कर आया था कि तेरे कहने से चुद्र, अयोग्य, अधर्म-युद्ध भी कर लूँगा। पर आखिर विद्वान् था। सारी आयु धनुर्वेद का ही तो उपदेश किया था। शस्त्रों के प्रयोग की अपेना लड़ाई का आचार-शास्त्र

१. यदि नाम न युध्येरॅ शिलु ज्ञिता ब्रह्मबन्धनः ।
स्वकर्मभिरसन्तुष्टा न स्म ज्ञत्रं इत्यं ब्रजेत् ॥ ३७॥
श्चि हिंसा सर्वभूतेषु धर्मस्य विस्तरं विदुः ।
श्चस्य च ब्राह्मणां मूलं भवान् हि ब्रह्मवित्तमः ॥ ३८॥
श्वाक्यत् म्लेन्छुगणान् हत्वा चान्यान् पृथिविधान् ।
श्चशानान् मृद्धवद् ब्रह्मन् पत्रदारधनेष्तयाः॥ ३६॥
यस्यार्थे शस्त्रमादाय यमपेच्य च जीवति ।
स चाद्य पतितः शेते पृष्ठे नावेदितस्तव ॥ ४१॥
२. धर्मराजस्य यद्वाक्यम् नाभिशंकितुमईति ॥ ४२॥
द्रोण० १६३.
२. तस्य त्वहानि चत्वारि ज्ञ्ञपा चैकास्यतो गता ।
तस्य चाह्यस्त्रभागेन ज्ञयं अन्यः पतित्रणः ॥ ६॥

द्रोगः १६२॥

इसं विकार का व्यक्तिक महत्त्व-पूर्ण अझ है। बाक बढ़ी का हमान इस होति है होंगों से कर रहा थां। इससे सहता बाला-अक्रांति पैदा हुई। इसे प्रतीत हुआ कि सभी छाषि, शुलि, अशुक्ति के पुराने बाबार्य, उसके बापने पूर्वज अंतिक बाकि कुलिक से उसे धिकार दे रहे हैं—-प्रोगा! तू धर्म-न्रोही है। आहे! तुने अनभिज्ञों पर दिवय अस्त्र चला दिये! तेरी भीत बांगाई। दिजाधम! इस कुटिसत कर्म से कुक जा।

१. त एनमब्र बन् सर्वे द्रोग्रामाहवशोभिनम् ।

श्राभर्मत कृत युद्धं समयो विधनस्य ते ।। ३६ ॥

नातः कृरतरं कमं पुन् कर्तुं त्माहिम ।

वेटवेदाक्विवदुषः सत्यधर्मपरस्य ते ॥

ब्रह्मास्य विशेषेग् तवैतकोपपद्यते ॥ ३८ ॥

ब्रह्मास्त्रेग्र तथा दग्धा श्रानस्त्रक्षा नरा भुवि ।

यदेतदे हशं विगक्तम् कर्मन साधु तत् ॥ ३६ ॥

द्रोग्रा० १६ १ ॥

यर्तमान महाभारी का लंपूर्ण वर्णन घटना को इतना शांघ समाल नहीं करता । भीम के अश्वरथामा नाम का हाथी मरवा देने 'श्रीर उसके साथ साथ यह शांर करने से कि अश्वरथामा मारा गया होया पर कोई विशेष असर हुआ प्रतीत नहीं होता । यह शोर सुनकर भी वे विश्वास मही करते कि अश्वरथामा सा पर कमी आसांनी से मारा जा सकता है । हैं लकते ही जाते हैं। इसके पश्चात् उन्हें युक्तिक से अश्वरथामा के सम्बन्ध में अश्न करते हैं। वृधिक्रिर ऑक्ट्रथा के यह कहने पर कि अश्वरामा के सम्बन्ध में अश्न करते हैं। वृधिक्रिर ऑक्ट्रथा के यह कहने पर कि अश्वरामा के सम्बन्ध में अश्न करते हैं। वृधिक्रिर ऑक्ट्रथा के यह कहने पर कि अश्वरामा की स्ता के लिए असरय कह दीकिये, उस

द्रोग के हाथों ने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। शस्त्र चलते ही न थे, थे ही नहीं। द्रोग वहीं रथ ही में ध्यानावस्थित हो गया। घृष्ठसुम्न ने अवसर अनुकूल देखा। तलवार लेकर निरस्त्र आचार्य पर छपका। कौरव-दल से आवाज़ उठी—-- यस्तशस्त्र को मत मार। योगावस्थित को

श्रमस्य समाचार का समर्थन करता है। तो भी द्रोण लड़ते ही जाते हैं। इसके बाद उनके पास तीर खतम हो जाते हें। दिन्य श्रस्त स्फुरित नहीं होते। तब भी लड़ना रुका नहीं। खतम हुए तीर कमें चल पड़े. यह नहीं बताया गया। घृष्टचु स का रथ निकम्मा इन खतम हुए तीरों से हुआ है। उसके घोड़े भी इन्हीं से मारे गये हैं। इन सारी घटनाओं के श्रनन्तर भीम द्रोण के रथ के पीछे से द्रोण को उपदेश तथा डाट डपट करता है। इन पर वे न्यस्तशस्त्र हो जाते हैं।

महाभागत में प्रचेप तो बहुत, हुआ ही है। प्रतीत यह होता है कि मूल घटना का विस्तार कुछ बहुत सोच-समक्त कर नहीं किया गया। बंकिम की यह शङ्का युक्ति संगत प्रतीत होती हैं कि जब श्रश्य त्यामा की मृत्यु का अनिष्ट समाचार सुनने के पश्चात् इतना लम्बा समय मिल ही गया था तो द्रोगा ने कौरव दल से ही इसकी सचाई की जांच क्यों नहों करा ली १ दुर्योधन उसा धूर्र राज पाण्डवों की इस धूर्तता का उपाय समय रहते भी भीहीं कर सका १ यह बात असंभय जान पड़ती है। द्रोजा का युधिष्ठिर से प्रश्न करना और युधिष्ठिर का श्रीकृष्ण की सलाह से उसर देना, श्रीकृष्ण का इंगितस्थ में नहीं, स्पष्ट कहना कि आप असत्य कह हीजिए, नहीं तों सेनाओं का संहार हो जायगा, और फिर इस उत्तर की द्रोण का स्वीकार कर लेना, द्रोण के भोतेषन का नहीं पागलपन का प्रमंख है। युधिष्ठिर के असल्य के भोतेषन का नहीं पागलपन का प्रमंख है। युधिष्ठर के असल्य

मत मार। अर्जुन ने दौड़ कर घृष्टगुम्न का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसके पहुँचने तक आचार्य का सिर धड़ से जुदा हो जमीन पर लुढ़कता कौरव-दल में जा पड़ा। कुछ समय पीछे अर्जुन और घृष्टगुम्न में इस विषय पर बमचख़ हो गई। परन्तु इस बात का जवाब आर्जुन के पास क्या था कि धमेध्वंस का श्रीगरोश स्वयं आचार्य ने किया है! बालक अभिमन्यु का घात इस कूरता से कभी न होता यदि आचार्य इसका रास्ता कर्ण को न दिखाते। एक भोले भाने बालक पर

का भी कुछ प्रभाव हुआ नहीं दीखता न श्वकान और न तीरों के समाप्त हो जाने से ही द्रोख के पराक्रम में बाधा पड़ी प्रतीत होती है। फिर भीम के रथ के पीछे से भाषण करने में कौनसा ऐसा जादू था कि आचार्य भढ़ निरस्त्र हुए और भटपट समाधिस्थ हो गये?

हमारे क्चिर में स्थाचार्य की वरिक्त किसी एक घटना का नहीं, नई कारणों का संयुक्त परिणाम थी। कारणों के इस समूचे प्रभाव की स्थोर महाभारतकार द्रोणपर्व १६२, १०-११ में संकेत करत भी हैं:—

स शरच्यमासाद्य पुत्रशोकेन चादितः।

विविधानाञ्च (द्व्यानामस्त्राणामप्रसादतः ॥ १० ॥ उत्सष्ट् कामः शस्त्राणि विषवाक्यप्रचोदितः ।

तेजसाः पूर्यमाणस्तु युयुचेन यथा परा॥ ११॥

इससे पूर्व पांच दिन श्रीर एक रात लगातार लक्ते रहने का वर्णन भी है। इन सारे क्यरणों के एक साथ अद्भने में बहुत समझ श्रपेत्तित नहीं। सारी घटनारें श्रवस्मात् हो जाने से द्रोण वा दैरास्य कोई छः महारिथयों का एक साथ आक्रमण! यह कौन सा धर्म था ? कौनसा न्याय था ? भूरिश्रवा ने सात्यिक को गिरा हुआ देख उसकी छाती पर पैर रखा और उसके सिर पर तलवार घुमाई। वह कौन सा न्याय था ? भूरिश्रवा ने इससे पूर्व सात्यिक के दस पुत्रों की हत्या एक साथ की थी। परन्तु इसका बदला सात्यिक ने नहीं लिया। इसकी चर्चा तक नहीं की।हाँ! जब भूरिश्रवा ने अधर्म-पूर्वक भरी सेना में उसका अपमान किया तो सात्यिक ने भी उसके न्यस्तश्रख होने की पर्वाह नहीं की। योगाविध्यत दशा में ही उसका सिर काट कर फेंक दिया। अर्जुन ने स्वयं अभिमन्यु के वध का विलाप करते हुए कहा था—यदि अभिमन्यु का बध धर्म-पूर्वक किया जाता तो उसे रोष न होता।

दुरूह वार्ता प्रतीत नहीं होती। भीम के रथ के पीछे से बोलने श्रौर ऋषियों के उपदेश की मानसिक प्रतीति में एक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध प्रतीत होता है।

त्रप्रवमेधपर्व में जहां कृष्ण ने त्रपने पिता को युद्ध की मुख्य मुख्य घटनाश्रों का कृत्तान्त सुनाया है. वहाँ द्रोण को—

ततो द्रोगाः परिश्रान्तो धृष्टचुम्नवश गतः॥ ६०,१८॥ थक कर घृष्टचुन्म्न के क़ाबू स्त्रा गया, ऐसा कहा है।

महाभारत के ख्रारम्भ में ख्रनुक्रमिणका-ऋध्याय है। वहां द्रोण की मृत्यु के सम्बन्ध में केवल इतना ही उल्लेख है:—

यदाश्रीषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्टद्युम्नेनाध्यतिकस्य धर्मम्। रस्थोपस्थे द्रायगतं विश्वस्तं तदा नाशंसे निजयाय सञ्जय॥ श्रादि० १,१९६ घृष्टगुम्न के साथ साथ अर्जुन ने युधिष्ठिर को भी आहे हाथों लिया । उससे कहा—तेरी वही अकीर्त्त होगी जो राम की बाली को छिपकर मारने से हुई। भीम और घृष्टगुम्न ने इन भत्सेनाओं का उत्तर दिया। सात्यिक ने तो अर्जुन की बात कटती देख गुरु-भक्ति के आवेश में गदा उठा ली वह घृष्टगुम्न पर वार करने चला ही था कि शीक्ट च्या ने

इन दोनों स्थानों पर श्रश्वतथामा की मृत्यु के श्रसत्य समाचार की श्रोर संकेत नहीं। बङ्किम इसते इस परिणाम पर पहुँ चे हैं कि श्रालीक समाचार की सम्पूर्ण वार्ता ही पीछे, की गढ़न्त है। हमारे विचार में पीछे के प्रक्षेप की सिद्धि के लिए केदल इतना ही प्रमाण पर्याप्त नहीं। श्रश्वमेधपर्व में श्रीकृष्ण द्वारा सुनाया गया युद्ध का वृत्तान्त श्रत्यन्त संचित्त तथा श्रांशिक है। सारे युद्ध की कहानी तीस एक श्लोकों में समाप्त कर दी गई है। उस संचित वृत्तान्त का भीष्म-पर्व श्रादि में श्राई विस्तृत वार्ता से कहीं विरोध हो, तब तो उस श्रांश में एक वर्णन यथार्थ श्रीर दूसरा श्रयथार्थ मानना युक्ति युक्त होगा। संचित वर्णन में एक ग्रंश का वर्णन न होना विस्तृत वर्णन की उस ग्रंश में ग्रसत्यना स्वीकार करने के लिए पर्याप्त हेतु नहीं। यही ग्रवस्था श्रनुकमिणकां-श्राध्याय की है। वहां मुख्य मुख्य घडन श्रां का क्रम बताया गया है। कल घडनार्श्वों के अवान्तर अर्शों का उल्लेख भी हो गया है। वहां भी र्याद कोई उल्लेख बृहत् पुस्तक में श्राये वर्णन का विरोधी हो तो एक वर्णन श्रशद्ध मानना होगा। किसी घटना का कोई श्रवान्तर श्रंश श्चनक्रमिशाका में विश्वित न होने से ऋलीक नहीं समक्ता जा सकता। श्चातः हमने मूल घटना का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया है । केवल भ्रसंगत न ऋँशों को ही हटा दिया है।

भीम को बीच-बचाव कर देने का इशारा किया। भीम ने पहले तो सात्यिक की बाहें पकड़ीं। फिर पाँवों में गिर पड़ा। छठे पग पर कहीं सात्यिक रुका। सहदेव ने भी उसे समकाया कि अभी तो बहुत लड़ना है। और फिर हम हैं कितने ? वृष्णि और पांचाल ही आपस में लड़ पड़े तो शेष रह कौन जायगा? इस समय तीन वंश ही तो मिन्न हैं—वृष्णि, पाण्डव और पांचाल।

हम हैर।न हैं कि द्रोण की इस हत्या के कारण श्रीर सबको तो किसी न किसी रूप में दोषी ठहराया गया है परन्तु कृष्ण साफ अञ्चले ऋटगये हैं। इन्हें किसी ने बुरा नहीं कहा। हाँ! भीम ने अर्जुन का मुँह बन्द करने को इनका प्रमाण अवश्य दिया है। यदि युधिष्ठिर की अकीर्ति इस श्रमत्य के कारण श्रमिट हो जानी थी नो कृष्ण की क्यों नहीं ? और तो और, इन पर अश्वत्थामा को भी कोध नहीं श्राया। उससे कहा गया है कि श्रसत्य का मूल प्रस्ताव कुष्णा काथा। वह बहुत गर्जा है। उसने बदला लेन की कुछ समय प्रलयङ्कर युद्ध भी किया है। युधिष्ठिर श्रादि के विरुद्ध विष भी उगला है, परन्तु श्रीकृष्ण को अञ्चता छोड़ गया है । अर्ज़न भी इनसे नहीं विगड़ा। श्रीर ये सारे विवादों में चुप्पी ही साधे रहे हैं। संभवतः इन्होंने देखा कि काम तो हो ही गया है और युक्तियाँ पन्न-प्रतिपत्त दोनों में प्रवल हैं। क्या अधर्म में पहल करनेवाले को उसके अपने ही प्रयुक्त किये

अधर्म के हथियार से हराना चाहिए या नहीं ? ऋजेन कहता था-नहीं। दूसरों का पत्त था-हाँ। कृष्ण इस दूसरे पत्त के थे। इस पत्त का पोषण युक्तियों से करना, इसकी डोंडो पीटना, इसे विवाद का विषय बनाना, समाज श्रथवा व्यक्ति-किसी की दृष्टि से भी हितकर नहीं। ऐसा व्यवहार यदि धर्म हो भी तो आपत्काल का ही धर्म है। श्रौर श्रापत्काल का धर्म केवल क्रिया की वस्तु है, उपदेश या व्याख्यान की नहीं। क्रिया में इन्होंने कर्ण तथा दुर्योधन रोनों की हत्या के समय अर्जुन को अपना अनुयायी बना लिया। इसका वर्णन यथावसर आगे होगा। हमारी दृष्टि में श्रीकृष्ण का यह मौन उनकी बुद्धिमत्ता का उतना ही सूचक है जितनी अन्य अवसरों पर उनकी सारगर्भित श्रीर युक्तियुक्त वक्ततायें। असत्य का प्रस्ताव करते हुए भी ऋधिक हेतुओं से काम नहीं लिया। जा सोचना था, अपने मन में ही सोच लिया। अश्वत्थामा की मौत की खबर श्राख़िर थी तो असत्य ही ना। फल की दृष्टि से संभवतः ऐसा असत्य श्रेयस्कर हो। लोक-व्यवहार मं जो अनय है, संभव है, सदम-तत्त की दृष्टि से-अन्ततः श्रहिंसा का साधन होने के कारण-वही सुनय हो। परन्तु नैतिक तत्त्वों का ऐसा गंभीर विश्लेषण साधारण, व्यावहारिक बुद्धि-द्वारा होना नहीं। आपत्काल के कर्तव्य का निश्चय आप्त पुरुष दो ही चार शब्दों के एक संचित्र आदेश के रूप में कर देता है। उसके हेतुओं की व्याख्या नहीं करता। ऐसे विषयों में तर्क तथा हेतु अनय के प्रचार के सिवा और कुछ काम नहीं देते।
यह आदेश आगे के लिए उदाहरण का काम भी नहीं दे
सकता। साधारण अवसरों पर साधारण नय ही चलना
चाहिए। असाधारण अवसरों के लिए असाधारण नय के
निश्चायक असाधारण पुरुष ही हो सकते हैं। भीम के उपर्युक्त
प्रामाण्य से उस समय श्रीकृष्ण की यही—अ।प्र पुरुष की—
स्थिति थी, ऐसा प्रतीत होता है। इनका अपना मूक व्यवहार
भी इसी बात का साची है। अन्य लोगों ने इस नय पर कटाच
तो किये परन्तु सीधा इनके सम्मुख कोई नहीं हुआ। यह भी
नहीं कि इन कटाचों का उत्तर श्रीकृष्ण ने न दिया हो। हाँ!
उस समय आग गर्म थी। उस पर घी नहीं डाला। आगे
चलकर यथावसर इस गुत्थी को सुलकाया है।

## मनस्विनी प्रतिज्ञा कोप का पात्र बदल दिया

द्रोण के पश्चात् श्रश्वत्थामा की सलाह से कर्ण कौरव-सेना के अधिपति नियुक्त हुए। उनका शास्त्र-विधि से श्रभिषेक हुआ। मोतियों से जड़े सोने के कलसों में पानी भर कर तथा चीबा, कोंच, नागकेसर आदि मादक एवं सुगन्धयुक्त स्रोविधयों के घोलों को मिला कर उन्हें स्नान कराया गया। श्रीर रेशम से ढके हुए उदुम्बर के आसन पर बैठा कर मन्त्रपाठ-पूर्वक अभि-षिक्त किया गया । कर्ण ने कौरव-सेना कं मकर-व्यूह का रूप दिया । इम महान् मग। मच्छ की चोटी पर कर्ण का अपना रथ था। त्रांखों का स्थान शकुनि श्रीर उल्रुक्त ने लिया। सिर पर श्रश्रत्थामा और गईन पर दुर्योधन के भाई थे। स्वयं दुर्योधन बीच मे था। बाएँ पाँव पर कृतवर्मा नारायण-सेना समेत उपस्थित था। दाहिने पाव पर त्रिगर्त्ती श्रीर दाचिणात्यों-समेत कुपाचार्य थे। कृतवर्मा के पीछे शल्य था श्रीर कृप के पीछे सुषेण । पुच्छ-स्थानीय चित्र श्रीर चित्रसेन थे । इनके मुक्ताबले रें अर्जुन ने पांडव-सेना को श्वर्धचन्द्र की श्वाकृति में सुसज्जित किया। इस अर्धचन्द्र के दाएँ और बाएँ पार्श्व पर क्रमशः धृष्टद्युम्न और भीमसेन उपस्थित थे। मध्य में महाराज युधिष्ठिर

थे। उनके पौछे नकुल खौर सहदेव खड़े थे। उत्तमौजा और युधामन्यु इनके चकरचंक ये। अर्जुन इनकी भी रचा। पर नियुक्त था। अन्य गजा लोग अपने अपने स्थान पर चौकस थे। युद्ध बड़े जोरीं का हुआ। कर्ण ने खूब हाथ दिखाये। सत्यसेन ने अर्जुन के साथ लड़ते-जड़ते लगे हाथ कृष्ण पर भी आक्रमण कर दिया। यहाँ तक कि कृष्ण के हाथ से घोड़ों को बाग-डोर खूट गई, चाबुक गिर गया। अर्जुन से यह अरमान न सहा गयः। उसने वहीं सत्यसेन पर वार कर उतका सिर गर्दन से अलग कर दिया। फर यह वार तो मानों एक महान संहार की भूमिका थी। अर्संख्य शूर खेत रहे। जीत पाएडवों की हुई।

रात को कौरव- सेना के महारिथयों की सभा में कर्ण ने कहा—इधर मैं अकेला लड़ता हूँ, उधर अर्जुन के सारिथ स्वयं कृष्ण हैं। वे दो श्र हैं। कृष्ण अश्व-विद्या में निपुण हैं घोड़ों के अन्तः करणों तक में पैठे हुए हैं। फिर समयोचित मंत्रणा से अर्जुन का दिल बढ़ाते हैं। हमारी सेना में मद्र-राज शल्य वैसे ही अश्व-शाख-विशारद हैं। यदि वे मेरा सारिथ होना स्वीकार कर छें तो कल हमारी विजय होनी निश्चित है। दुर्योधन ने शल्य से प्रार्थना की। उन्होंने पहले तो इस प्रस्ताव को ही बुरा माना। चित्रय का सारिथ सृत को होना चाहिए। यहाँ सूत-पुत्र का सारिथ चित्रय को बनाया जा रहा है। यह चित्रय का अपमान है। परन्तु जब दुर्योधन ने कहा कि शल्य

को कौरव-दल में वही स्थान दिया जा रहा है जो पारखबों में कृष्ण का है अर्थात् जैसे पाएडव-दल के योद्धाओं में अर्जुन अप्रणी हैं परन्तु उनके रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में है, ऐसे ही कौरवदल के मुख्य योद्धा कर्ण के रथ की बागडोर ज्ञल्य के हाथ में रहेगी। कर्ण अर्जुन से युद्ध-विद्या में श्रधिक प्रवीशा है तो शल्य सारथि-विद्या के पाठ कृष्ण की पढ़ा सकते हैं। इस चाद का शल्य पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा। शल्य ने कर्ण का सारिथ होना स्वीकार कर लिया। वास्तव में शल्य के कर्ण का सारिथ होने की संभावना युद्ध आरम्भ होने से पूर्व ही की जा रही थी। कौरवों की स्रोर से लड़ना स्वीकार करने के पश्चात जब शल्य युधिष्टिर से मिले तो उन्होंने भानंजा होने के नाते इनसे यह प्रतिज्ञा करा ली थी कि कर्ण का सारथि होने की अवस्था में ये उसका उत्सा<sup>इ</sup> भंग करते रहेंगे। शल्य का सार-थित्व के प्रस्ताव पर इतना रोष मानों उस प्रतिज्ञा के पालन की भूमिका थी। दुर्योधन 🗣 अधिक अनुनय-विनय करने पर इन्होंने कर्ण का रथवान होना स्वीकार तो किया परन्तु यह शर्त साथ ही लगारी कि मुमे कहने सुनने का यथेच्छ अधि-कार रहेगा। उस दिन का युद्ध पीछे आरम्भ हुआ, पहले कर्ण और शल्य में काफ़ी लम्बी ले दे हो छी। शल्य ने अर्जुन की सराहना की और कर्ण को उसके सामने क्या बीरता. क्या बल और क्या सुजनता सभी गुंगों में चुद्र कहा। इस पर कर्ण बिगड़ा। दोनों ने एक दूसरे के कुल, श्राभजन, देश, जाति

सबकी एक साथ निन्दां कर डाली। दूसरे शब्दों में चाहे कर्ण को एक निपुण सारिथ की शारीरिक सहायता प्राप्त हो गई, परन्तु इन रथी सारिथ में मनमुटाव इतना था कि एक दूसरे को देखकर जल रहा था।

स्थर अर्जुन नंशास्त्रों से जा जुटा। उस दिन का अधिक भाग उन्हीं को परास्त करते बीता। मुख्य रण्हेत्र को भीम ने सँभाला। कर्ण को उसने एक बार परास्त भी किया। अर्जुन को अश्वत्थामा ने ललकारा। वह गुरु-पुत्र से उलकाता न चाहता था परन्तु अश्वत्थामा ने युद्ध की भिन्ना मांग ली। अर्जुन को विवश लड़ना पड़ा, परन्तु कुछ अनमना सा होकर। अर्जुन को विवश लड़ना पड़ा, परन्तु कुछ अनमना सा होकर। अर्जुन को विवश लड़ना पड़ा, परन्तु कुछ अनमना सा होकर। अर्जुन को विवश कड़ना पड़ा, परन्तु कुछ अनमना सा होकर। अर्जुन को विवश कवा अपना काम किये जाते थे। अर्जुन दवता चला जा रहा था। कृष्ण को यह असद्य हुआ। अर्जुन को कड़े शब्दों में सचेत किया कथा बाहुओं में वह बल नहीं रहा या गाएडीव की शिक्त कम हो गई है शाख़िर अश्वत्थामा से नीचा देखने का क्या अर्थ ? चेतावनी प्रवल थी। अकारथ न गई। पहले ही वार में अश्वत्थामा अचेत हो गया और उसका सारिथ रथ को हाँक कर एक ओर ले गया।

दुर्योधन को पाएडव-सेना के महारथियों में चिरा देखकर कर्ण उसकी सदायता को लपका। उमने युधिष्ठिर पर ही धावा बोल दिया। उनके श्रौर नकुल के घोड़ों को मार दिया, रथों को निकम्मा कर दिया श्रौर स्वयं उन दोनों को भी ऐसे भारी घाव लगाये कि उन्हें सहदेव के रथ पर चढ़ कर रगाचेत्र से भाग जाना पड़ा। ख़ेमे में पहुँकर युधिष्ठिर तो बिछोने पर लेट गये और कुशल वैद्यों ने उनकी चिकित्सा आरम्भ की। इतना बचाब भी इसिछए हो गया कि शल्ब ने कर्ण को याद दिला दिया कि उसका प्रतिस्पर्धी अर्जुन है, युधिष्टिर नहीं।

श्रर्जुन ने श्रश्वत्थामा से निपट कर देखा कि कर्ण ने पाएडव-दल में घाँघली मचा ग्ली है। संजय आदि लोग अर्जुन को रचा के लिए पुकार रहे हैं। उसने कृष्ण से कहा, रथ को उधर ले चिछए। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को सूचना दी कि क्रेंग ने केवल सेना का ही बुरा हाल नहीं किया किन्तु इस महान् संदार का श्रीगरोश तो स्वयं महाराज को भारी घाव लगाने से किया है। भीम ने इस समाचार को प्रमाणित किया। अर्जुन ने चाहा कि भीम युधिष्ठिर के पास जाकर उनका कुशल-समाचार लावे और श्रर्जुन युद्ध-चेत्र में उसका स्थान ले। भीम को यह सलाह पसन्द न आई। उसे भय हुआ कि लोग उसे डर के कारण भाग गया समभंगे। अर्जुन रण-चेत्र के इस हिस्से में अभी नया आ रहा था। उसके श्राने में देर हो जाय तो हानि नहीं। श्रीकृष्ण की सम्मति भी यही थी। सो ऋर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण दोनों युधिष्ठिर के कैम्प में गये!

युधिष्ठिर का घाव तो शान्तिकारक ओषिधों से अच्छा हो चला था परन्तु हृदय अव्यन्त खिन्न था। बाल्यावस्था से

कर्ण प्रह की तरह पाग्डवों के भाग्य-भानुको प्रस रहा था। उसी की दुर्मन्त्रण। से जतुगृह का निर्माण हुन्ना था। उसी की क्रपा से चूत का इथकरडा प्रयुक्त हुआ था। भरी सभा में द्रीपदी के अपमान में वही मुख्य था। युद्ध में दुर्योधन की विजयाशा का आधार कर्ण ही था। उसका महारा न होता तो संभवतः दुर्योधन ने आरम्भ ही में सन्धि कर ली होती। आज युद्ध-त्रेत्र के बीच में दोनों सेनात्रों के देखते देखते युधिष्टिर का मोल एक कौड़ी भी तो नहीं ग्हा। इस घोर अनादर का मृल वही कर्ण ही तो था। युधिष्ठिर को अपने कैम्प में लेटे लेटे सब श्रोर से कर्ण ही कर्ण एक भयानक भूत के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा था। इस अवस्था में उसका अवलम्ब ष्यर्जुन था। इत्सा इत्सा में उसे तीत्र प्रतीक्षा हो रही थी कि कोई श्रभी यह समाचार लायेगा कि श्रर्जुन ने कर्ण को करटक की तरह गस्ते से हटा दिया। इतने में अर्जुन ने कृष्ण-समेत स्वयं आकर युधिष्ठिर के चरण छू लिये। इन्होंने फट पूछा-कर्ण को मार कर आ रहे हो ? हमारे जीवन भर के शूल इस एक हत्या से हटा कर ऋ। रहे हो ? कहो उसे कैसे भारा ?

ष्ट्रजुन के पास समाचार ही और था। उसने पहले संशप्तकों की पराजय, तत्पश्चात् अश्वत्थामा को परास्त करने का हाल सुनाया। फिर कहा—श्रातृपादों को पीड़ाग्रस्त सुन कर आपका कुशल पूछने आया हूँ। यहाँ से लौट कर कर्ण से निपटूँगा।

युधिष्ठिर इस लम्बी कथा के लिये तैयार न था। उसके धें का प्याला लबालब भर रहा था। उसे ऋर्जुन की और सारी बिजयें सार-हीन प्रतीत हुई। भट कहा— मुभे पहले पता होता तो मैं यह खखेड़ सहेड़ता ही न। ऋर्जुन ! तूने कुन्ती के गर्भ को कलङ्कित किया है। हमें सदा आधासन देता रहा कि क्या का करटक मैं हट।ऊँगा। आज जब समय आया तो भीम को अकेला छोड़ रख-चेत्र से भाग आया है। तुमें धिकार है। अब गाएडीव धनुष किसी और को गौर दे। तू उमके उठाने के योग्य ही नहीं रहा।

श्रर्जुन यह भत्सेना चुपचाप खड़ा सुन रहा था। युधिष्ठिर ने गाएडीव का नाम क्या लिया कि श्रर्जुन की तलवार मत्ट म्यान से निकल श्राई। कृष्ण ताड़ गये—नेवर श्ररुक्ठे नहीं। पृछा—यह यम-महोदरा किसके खून की प्यासी है श्रे आर्जुन ने कहा—यह तो हमारी प्रतिज्ञा है कि जो हमें गाएडीब के श्रयोग्य कहेगा श्रीर सलाह देगा कि इसे किसी और के हाथ में दे दो, उसका सिर उसके धड़ से श्रलग कर देंगे। महाराज ने आज यही बात हमसे कह दी है।

कृष्णा ने कहा—यह वृद्धों की सेवान करने का फल है।
गुरुजनो के पास रहे हो, उनकी सेवा-गुश्रूवा की हो, उनके
उपदेशों से लाभ उठाया हो तो कर्तव्य-श्रकर्तव्य को समभो।
कहने को भट कह दिया कि प्रतिज्ञा की थी और उसका
पारुन करने लगे हैं? प्रतिज्ञा कव की थी ? बाल-काल में ?

खसका मूल्य क्या ? क्या युधिष्ठिर को उस प्रतिक्का का पता था ? यह भी पता है कि इस समय युधिष्ठिर का हृदय किस घोर शूल का शिकार है ? वह दया का पात्र है या दण्ड का ? पितृ-तुल्य श्राता का घात कर डालेंगे ? किया कराया काम सारा चौपटा हो जायगा। राजा के मारे जाने से युद्ध का कुछ धर्थ न रहेगा। जो बात भीष्म तथा द्रोण के पन्द्रह दिन के विकट पराक्रम से नहीं हो पाई, वह अर्जुन की एक 'सत्य-प्रतिक्का' से च्याभर में हो जायगी। चलो, सत्य-प्रतिक्का तो कहलायेंगे। राज्य ध्याये जाए। द्रौपदी का मान हो. अपमान हो। कुन्ती पराये दुकड़ों पर पड़ी रहे पुत्र सत्य-प्रतिक्का तो कहलायेंगे ही।

कुष्ण की इस डांट से अर्जुन को मट होश द्या गया।
वह मन्त्र-मुग्ध-सा श्रवाक खड़ा रह गया। कृष्ण ने देखा कि
कोध का बाह्य श्रावेश तो हट गया है परन्तु अन्दर की श्राग
ठएडी नहीं हुई। मनस्वी वीर का श्रपमान हुआ अवश्य है।
अब कुशल इसमें है कि इसका बुखार निकाल दिया जाये
परन्तु इस तरह कि युधिष्ठिर पर आँच न आये। अर्जुन को
संबोधित कर फिर कहा—नुम्हें अपनी प्रतिक्का-पालन करनी
है, करो। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि धर्म का मर्म
अहिंसा है। जिस भी कमें से किसी प्राणी की जान जाये वह
अयस्कर नहीं। सत्य का स्थान धर्माचरण में मुख्य है। परन्तु
अहिंसा के सम्मुख वह भी गौण है। अहिंसा साध्य है, सत्य

साधन । प्रकरण आ पढ़ा है तो लो ! एक बात श्रीर भी तुम्हें समभा दूँ। विवाह में, स्त्री-संग के समय, प्राण-संकट में, सर्वस्त लुट जाने की त्रावस्था में, ब्राह्मण की रच्चा के लिए—इन पांच दशात्रों में त्रमत्य भाषण पाप नहीं। कारण कि इन अवधात्रों में हिंसा की संभावना रहती है और उस का निवारण धर्म है। इन श्रवस्थात्रों में भी श्रवत्य का विधान उसी श्रंश में शास-सम्मत है जहाँ उसके द्वारा खूनखराबी से बचाव हो, कुल, जाति तथा देश की रचा हो। अब एक ओर तुम्हें सत्य धर्म का पालन करने के लिए युधिष्ठिए की हत्या करनो है, दूसरी श्री (इसी से श्रिहिंसा-धर्म का उल्जघन होता है। तो लो। तुम्हारे लिए हम एक बीच का मार्ग निकाले देते हैं, जिससे सांप भी मर जाय ऋौर छ छो भी न टूटे । मान्य पुरुष की अप्रतिष्ठा उसके प्राण-घात से भी बढ़कर होती है। तुम युधिष्ठिः को 'त्राप' नहीं 'तू' कहकर बुला लो। बस उनकी हत्या हो गई। उनको खरी-खोटी सुना लो। इसी में उनका बध हो गया।

श्रर्जुन भरा खड़ा था। उसने श्रव श्राव देखा न ताव।
युधिष्ठिर को कह ही तो दिया कि कमाई तो या भीम की है
या मेरी। तुम मुक्त में मौजें उड़ाते हो। द्रौपदी के साथ मिल
कर राज्य पाट का सुख भीगते हो। श्राज भी रण-चेत्र से भाग
तो तुम श्राये हो श्रौर उलाहना मुक्ते देते हो। ऐसी धौं सो
श्रिधकार भीम को है जो निरन्तर युद्ध के मैदान में जान

लड़ा रहा है। तुम्हारी धौंस में कौन आता है ? दिग्विजय हमने किया, राज्य तुम्हारा हो गया। जुआ तुम खेले और आपित्त में पड़े हम। फिर भी ऐंठ यह है कि कर्ण को क्यों नहीं मारा? खयं मार लो।

युधिष्ठिर ने अर्जुन की इस प्रकार की उद्देखता पहले कभी न देखी थी। पहले ही खिन्न बैठा था। भाई के उच्छू क्कल व्यवहार से हका-बका रह गया। स्वभाव में पहले से वैराग्य की मात्रा अधिक थी। वनवास की तैयारी असंख्य बार की और असंख्य बार छोड़ दी थी। अब महसा उठ खड़े हुए और कहा—लो भाई! राज्य तुम्हारा हुआ। सिंहासन पर भीम को बैठा देना और उसके साथ मिलकर साम्राज्य के आनन्द लेना। मैं निखटू अब से तुम्हारा कुछ नही लगता।

युधिष्ठिर का सारा खेद इस एक वैराग्य की तरंग में शान्त हो गया। अर्जुन भाई की श्रोर से सहसा त्याग की इस पराकाष्टा के लिए तैयार न था। युधिष्ठिर ने सचमुच उसी समय बन को चले जाने की तैयारी ही कर ली। श्रर्जुन की श्राँखें श्रव तक श्राग बरसा रही थीं। श्रव कर पानी बरसाने लगीं। श्राषाढ़ की धूप ने सावन की बदली का रूप धारण कर लिया। जाते हुए भाई के पाँव पकड़ लिये। कृष्ण भी इस श्रनुनय में उसके साथ हो गये। दोनों भाइयों का रोष श्राँसुश्रों की धारा ने श्रान की आन में शान्त कर दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उठाया और बाहु पकड़ कर गले लगा लिया । आंसुओं ने चुपके से कुडण को धन्यवाद की बलि पेश की। युद्ध की विजय से यह विजय कहीं श्राधिक महान है। दो फटे दिल मिला दिये हैं। प्रेम ने वैमनस्य पर विजय पाई है-विजयी प्रेम प्राकृत-अपरीचित-प्रेम से अधिक गाढ़ है—अधिक बलशाली है। अब तक युधिष्ठिर की कृपा विनीत अर्जुन पर थी। उद्दर्ड अर्जुन पर कृपा करना उसने आज सीखा है। श्रर्जुन प्यार करता था परन्तु मृदुभाषी युधिष्टिर मे । आत से वह कठोर, कटु-कटाच्च-वर्षा, नहीं, क्रूर, अन्यायी युधिष्ठिए से भी प्यार करेगा। बन्धुत्व का दूसरा नाम है सहनशीलता। इसका पाठ कृष्ण ने दोनों भाइयों को एक साथ पद्र। दिया । अपन कर्ण के साथ लड़ने अर्जुन की केवल भुनायें ही न जायँगो, कर्ण की इकली पुरानी जियादतियाँ ही न जायेंगी,त्र्याज का युधिष्ठिर का अपमान जिसकी कटुता युधिष्ठिर के जलते हृदय और फड़कते होठों ने तो सही ही, अर्जुन के कानों के साथ साथ उसकी ऋोजस्विनी छाती ने, नहीं नहीं, गाएडीव की डोरी ने भी तीखे तिरस्कार के रूप में सह ली, युधिप्रिर का वह श्रपमान श्रर्जुन की अधीर श्रात्मा पर ताजे कोड़े का काम देगा । गाएडीव के तिरस्कार का दोषी अब युधिष्ठिर नहीं, कर्ण है। हत्या उसी की होनी चाहिए। मनस्विनी प्रतिज्ञा के कोप का पात्र वही है।

# एक हताश जीवन का अन्त सम्राप-धर्म और सदाचार-धर्म

युधिष्ठिए का हार्दिक, रोमाञ्चकारी आशीर्वाद लेकर अर्जुन श्रव कर्ण से लोहा लेने चला। इधर अश्वत्थामा ने खयं ऋर्जुन के हाथों पछाड़ खाकर ऋौर कर्ण को भीम के ऋागे से भागता देख कर निश्चय कर लिया था कि पाएडव-पत्त प्रवल है। उसने दुर्योधन को सलाह दी—अब तक बहुत जनसय हो चुका है। बृद्ध, युवा, शर-वीर ऋसंख्य मारे जा चुके हैं। यदि श्रव भी सन्धि कर ली जाय तो जो बाक़ी हैं. वे सब बच जायँगे। परन्तु दुर्योधन ने एक न सुनी। वह एक पार कर्ण श्रीर श्रर्जुन का संप्राग देख ही लेना चाहता था। वाल-काल से कर्ण पर कृपाओं की वर्षा होती चली आई थी—उसके लाड़-चाव सब सहे थे, उसकी बात कभी न मोड़ी थी। श्रंगदेश का राज्य तक दे दिया था। तो इसी समय के लिए दुर्योधन की दृष्टि में इंन दो वीरों का द्वन्द्व-युद्ध महाभारत-संप्राम का निर्णायक होना था।

अर्जुन ने ऋाते ही कर्ण को चुनौती दे दी। गस्ते में कृष्ण ने उसे सावधान भी किया था। उसे चिता दिया था कि कर्ण ऐसा वैसा योद्धा नहीं है। वह तुम्हारे समान तो है ही। संभवतः अधिकं बलशाछी हो। इसिछए प्रयत्न में अपनी तरफ़ से कोई कोर-कसर न रखनी चाहिए। उसके अत्याचारों की कथा भी दोहरा दी थी कि जिस से बैर की आग पूरी भड़क उठे। यह कह सुनकर अर्जुन के पराक्रमों का वृत्तान्त वर्णन किया था जिससे उसके हृदय में जोश आये और आत्म-विश्वास अदूट होकर निश्चित विजय का साधक हो।

कर्ण की सारी ऋायु का कोध इसी अवसर के लिए सिद्धित था। उसने दाँत पीस पीस कर ऋर्जुन पर वार किये। ऋर्जुन ने भी सारी शक्ति कर्ण की हेकड़ी हटाने पर केन्द्रित कर दी। दोनों वीर आक्रमण तथा ऋात्म-रचा के विचित्र विचित्र दाव खेल रहे थे। दोनों सेनायें चिकत हो इस द्वन्द्व-युद्ध का ऋवलोकन कर रही थीं। इतने में कर्ण ने एक सपाकार बाण ज्या पर चढ़ा ऐसा फैंका कि समस्त दर्शक-दल चिन्तित हो उठा। यहाँ ऋष्ण का सारथित्व काम ऋाया। उसने घोड़ों की वाग को नीचे खंच उन्हें जानुओं पर बैठा दिया।

इससे रथ नीचा हो गया और उसके पहिये पृथ्वं। में गड़ गये। तीर अर्जुन के सिर पर से गुजरा और उसका मुकुट—जिससे वह किरीटी कहलाता था—सिर से उतर कर पीछे जा पड़ा। अर्जुन का सिर बाल बाल बच गया। अर्जुन ने मुकुट की जगह रूमाल बाँध लिया। कृष्ण रथ से

उतरे श्रीर पहियों को पृथ्वी से निकाल फिर श्रपने सारथि-कर्म में लग गये। युद्ध के नियमानुसार इस समय कर्ण को लड़ना छोड़ देना चाहिए था परन्तु उसने ऐसा किया नहीं। थोड़ी देर में अर्जुन के तीरों से वह स्वयं मूर्जिंछत हो गया। श्रर्जुन ने उसकी इस व्यथा से लाभ न उठा कर उसे सचेत होकर लड़ने का श्रवसर दिया। यह श्रर्जुन की उदारता थी। इतने में कर्ण के रथ का पिंडिया पृथ्वी में धँस गया। उसने श्रर्जुन को संप्राम-धर्म की दुहाई दी। कहा-आप इस समय के थोद्भ-दल के शिरोमिण हैं। यदि आप इन नियमों का पालन न करेंगे तो और कौन करेगा ? मुर्फ रथ का पहिया ठीक करने दीजिए, फिर लड़ लेंगे। यह कह देव को उलाहना देने लगा कि हमने सारी आयु धर्म-पूर्वक आचरण किया है, फिर भी तो भाग्य है कि साथ नहीं देता। कृष्ण ऋजुन की भोली उदारता का एक उदाहरण अभी देख चुके थे। अब उसे उत्तर का श्रवसर न देकर स्वयं कर्ण को संबोधित किया। संग्राम-धर्म का उल्लंघन तो कर्ण ने श्रभी अर्जुन का रथ पृथ्वी में धँसा देख कर श्रीर फिर भी अपनी बागा-वृष्टि में व्यवधान न माने देकर कर लिया था। कर्ण का दैव को उलाहना देना ही बतला रहा था कि वह अपनी प्रार्थना को कोरी ढिठाई समभता था। यह धर्म तो फिर भी आपस के समभौते का धर्म था। योद्धाश्रों ने मिलका नियम बनाये थे कि निःशस्त्र पर बार नहीं करना, दीनता की अवस्था में प्रतिद्वन्द्वी पर

द्या करनी, उसे सँभलने देना इत्यादि । इस धर्म के श्राधार-भूत नैतिक-सदाचारिक-सिद्धान्त हैं। लद्द्य उन्हीं का पालन वरना है। युद्ध के नियम तो उन सिद्धान्तों का एक विशेषरूप हैं। कृष्ण ने उन्हीं सिद्धान्तों की श्रोर संकेत कर कहा- जब भीम को बिष-युक्त भीजन दिया गया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब जतु गृह निर्माण कर उसके श्रान्दर ही श्रान्दर पाण्डवों को कुन्ती-समेत भरम करने का प्रयत्न किया गया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था ? एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में घसीट लाते समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? तेरह वर्ष का बन-वास पूरा कर चुकने पर भी जो तुमने पारडवों का राज्य पारडवों को नहीं दिया, उस समय यह धर्म की दुहाई चुप हो कहाँ दुबक गई थी ? पापी लोग हमेशा दैव को कोसने हैं, अपने कुकर्भ को नहीं। अकले श्रिभिमन्यु को, जो तुम लोगों के पुत्र के तुल्य था, छ: महारथियों ने मिलकर मार दिया। आज वे ही आततायी लोग धर्म की दुहाई देकर चाहते हैं कि उनको विपत्ति में देख उन पर दया की जाय। ऐसे लोगों को धर्म का नाम जवान पर लाते लज्जित होना चाहिए। धर्म तो सारे जीवन का भूपण है, केवल युद्ध ही के लिए थोड़ा विहित है। कर्ण ने यह डाँट सुन मुँह नीचा कर लिया श्रीर उस धसे हुए रथ में बैठा बैठा लड़ने छगा। एक तीर श्रर्जुन की छाती में ऐसा मारा कि ऋर्जुन सन्न होकर रथ ही में बैठ गया।

इस सुवसर से लाभ उठा कर कर्ण रथ से उतर पड़ा श्रीर पिहिये को गढ़े से निकालने लगा। इतने में श्रिजुन चौकस हो ही गया था। कृष्ण ने कहा—वही श्रवस्था है ना जो हमारी श्रपने रथ का पिहिया निकालते समय थी। उस समय कर्ण ही कहाँ रुका था। ले! श्रिजुन! श्रवसर न जाने दे। इसी श्रवस्था में इसका बेड़ा पार कर। श्रिजुन ने तीर कमान पर कस परमेश्वर का नाम ले कर्ण की गर्दन ही पर उसक: निशाना लगा दिया। चल-मात्र में शत्रु का फ़िस्सा पाक था।

श्रजीन के चलेश्राने पर युधिष्ठिर भी रण-चेत्र में आ विराजे थे। उन्होंने कर्ण के मन्ने की खबर सुनी तो सही, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पाण्डव-कुल का यह मूर्त अनिवार्य दुर्देव इस प्रकार मृत्यु का प्राप्त बन सकता है, वह सहसा मानने को तैयार न हुए। दैव का ऐसा अचल दुर्विपाक जिसने बचपन से लेकर श्रव तक इनका निरन्तर पीछा किया, वह सहसा इनके रास्ते से हट जाय, यह नितानत असंभव है। युधिष्ठिर अपनी आँखों से उस भूतराज का निजीव शव देखने आये। जिसने बरसों इनकी नींद हगम कर दी थी, श्राज वह निस्तीम अन्तिम महानिद्रा के वश में है। उसमें प्राण नहीं, चेष्टा नहीं। षड्यन्त्र की शक्ति नहीं। यह देख युधिष्ठिर के नयनों ने श्रवधनीय शीतलता पाई। कर्ण शास्त्रों का जाननेवाला था। नित्य नियमों का पक्का

कर्ण शास्त्रों का जाननेवाला था। नित्य नियमों का पक्का था। जप, तप, यज्ञ, याग सभी विधिपूर्वक करता था। दान का

तो ऐसा धनी था कि आज भी दानशीलता का आदर्श उसी को मानते हैं। किसी बड़े दानी को उपमा देनी हो तो कर्ण ही से दी जाती है कर्ण को श्रभिमान इसी धर्म का था। इसी के कारण उसका एक नाम "वृष" भी था जो धर्म का पर्याय है। बल पराक्रम की वह मृतिं ही था। दुर्योधन की जितनी विजयें हुईं, वे सब उसकी कृपा थीं। वास्तव में वह कुन्ती के पुत्रों में जैसे ऋ।यु में सबसे बड़ा था, वैसे ही बल आदि में भी सब से श्रेष्ठ था। सूर्य-पुत्र वह इसी लिए कहलाता है कि उसमें सूर्य का प्रखर वीर्य था। उसका दुर्भाग्य यह था कि वह कानीन था। उसके पिता का पता अन्त समय तक न लग सका। किसी सूत के हाथ पड़ जाने से उसका पालन-पोषण सूतों ही के घर में हुआ था। इतना बड़ा बीर होते हुए भी उसे जन्म का हैय समभा जाता था। चत्रियों के सम्मेलन में उसका अपमान ही होता था। दोण के विद्यार्थि-साम्मुख्य में वह अर्जुन से भिड़ने निकला था परन्तु चत्रिय-पुत्र के सामने आने का ऋधिकारी सुत-पुत्र को न समभा गया। दुर्शीधन ने उसे तत्काल अङ्गदेश का राजा बना दिया परन्तु जन्म की नीचता ने इतने पर भी पीछा न छोड़ा। ऐसा ही तिरस्कार द्रौपदी के स्वयंवर में भी हुआ। उस चेत्र का विजेता भी अर्जुन ही था। इससे उसे स्वभावतः ईर्द्या हो गई। वह बल, पराक्रम, विद्या, धर्म किसी बात में भी इससे कम न था। परन्त वीरों में मुख्य इसी को मानते थे और उसकी सदा, सूत कह कर अवद्वेलना ही की जाती थी। दुर्योधन की सभी पाएडवों से ईर्ष्या थी। इन दोनों का पन्न एक हो जाना स्वाभाविक था। दोनों ऋर्जुन के नाम से जलते थे। दोनों के जीवन का ध्येय उसी एक को नीचा दिखाना था। दुर्योधन की अपनी दृष्टि भीम पर लगी हुई थी। यह उसे हराने के लिए गदा-युद्ध का अभ्यास भी करता रहताथा। एक लोहे का भीम बनवा रखाधा। उस पर जोर क्राजमाता था। परन्तु वह यह जानताथा कि पाएडवों की सफलता का सहाग है अर्जुन। द्रौपदी का अपमान इसी ईर्ष्या का ही एक कुत्सित प्रकाश था। परन्तु उससे श्राग बुभी नहीं, विषयासिक की श्राग की तरह जबान के चटखारों से इस आग पर घी ही पड़ा और यह और भड़क उठी। कर्ण को यह पता लग चुका था कि वास्तव में उसकी जननी राधा नहीं, कुन्ती है। पाएडव उसके महोदर हैं: श्रीकृष्ण ने ही हस्तिनापुर से लौटते हुए उसे इस तथ्य से सूचित कर दिया था। फिर कुन्ती ने स्वयं भी, जब वह गंगा के किनारे जाप कर रहा था, उसे ऋपने वात्सलय की क्रसम देकर शेष पाएडवों की जान तो उससे सहसा बखशवा ली थी। हाँ ! अर्जुन पर उसका दाँत श्रन्तिम समय तक रहा। उसे चमा करने को वह तैयार न हुआ। माँको यह कह कर सान्त्वना दी कि चाहे मैं मरूं श्रीर चाहे श्रर्जुन, श्रापके पाँच पुत्र बने रहेंगे। कर्ण स्वभाव का बुरा भी न था। जप तप करता था। वेद-पाठी था। वीर पूरा था। किसी चीज की— चित्रयोचित किसी गुण की—कभी न थी। पर हा! कानीनता की लानत ने उसे बर्बस सूत-सन्तान बना दिया था। चित्रय-समाज ने उसका यह अपराध चमा न किया। संभवतः महाभारत के युद्ध का एक कारण तात्कालिक समाज की यही संकीर्णता थी। कर्ण इतना क्यों गिरता, क्यों बिगड़ता, यदि उसकी चित्रय-धर्म के पूरे अधिकार प्रप्त हो जाते। दुर्योधन को सन्धिन करने, कृष्ण जैसे एलची को टका मा जवाब देकर लौटा देने का साहस ही कर्ण के बलबूते पर हुआ।

हमारी समक्त में कर्ण इतना रोष या दण्ड का पात्र नहीं, जितना दया का। उससे घोर श्रपराघ हुए, परन्तु इन श्रपराघों का उत्तरदायित्व परिस्थितियों ही पर था। स्वभाव का उदार, दय लु. समाशोल कर्ण संकीर्ण, ईर्ब्यालु, मत्सर की मूर्ति बन गया। केवल इस लिए कि सगाज ने उसकी माता के दोष का दण्ड उसे दिया। भीष्म की दृष्टि में वह कभी न जँचा। दुर्योधन श्रादि के साथ उसके षड्यन्त्रों के कारण इनके उस पर सदा तेवर चढ़े रहे, यहाँ तक कि युद्ध के ऐन बीच में इन्होंने उसे पूरा रथी नहीं माना। इस पर कर्ण बिगड़ा श्रौर युद्ध के पहले दस दिन उसने शक्ष नहीं उठाया। पर हाँ! जब भीष्म घायल हो शरशज्याशायी हुए तो वह श्रकेले में उनके चरणों में जा बैठा। भीष्म ने उसे प्यार किया श्रौर श्रव भी युद्ध रोकने

का उपदेश दिया परन्तु वह माना नहीं। अर्जुन के साथ उसका वैर अद्धम्य देख अन्त को उन्होंने उसे लड़ने की अनुमित दे दी। नित्य फिड़कने, सदा नया तिरस्कार करनेवाले भीष्म के चरण छूने में कर्ण का विनोत खभाव स्पष्ट प्रकाशित हो रहा था। उनका उपदेश नहीं सुना। वारण कि परिस्थितियों का घाव गहरा था। और तो और, अंकृष्ण ने भी, जब उसने जान देने से पूर्व अर्जुन को संप्राम-व्यवस्था की दुहाई दी, उस व्यवस्था की आधार-भूत एक ऊँची, इससे महत्तर, आचार-व्यवस्था की आधार-भूत एक ऊँची, इससे महत्तर, आचार-व्यवस्था की आर निर्देश कर कहा—उस व्यवस्था के न्यायालय में कोरे यज्ञ याग तथा जप तप धर्म-ध्वजियों की भड़कीली ध्वजा ही तो हैं। संप्राम के नियम तो उस व्यवस्था का खोल-मात्र हैं। धर्म का सार तो सदाचार है। और उने तुम कौड़ियों के मोल लुटाते हो हो।

लुटाते न हे हो।

कर्ण का महत्व उसकी नीचे सुक गई आँखों में था।
हजार पितत हो, लाख पापी हो, ढीठ न था। रण-चेत्र को
क्रिंडियों का अतिक्रमण वह स्वयं कर चुका था। इस लिए उन्हें
अपने प्राणों की श्रोट न बना सकता था। एक शूर की ताह
अपने पापों का फल भोगने को तैयार हो गया पर कृष्ण की
दया का भिखारी न हुआ।

कर्श की मौत के साथ एक उच्च त्राकांचा-युक्त, सकल्प के संसार में त्राकाश की त्रीर उड़ान जेनेवाली, प्रकृति की ओर से सर्व-साधन-सम्पन्न, यथेच्छ उँचाई तक उड़ सकनेबाली, परन्तु वास्तिवकता के, मांसारिक क्रिव्यों के, सामाजिक श्रवसरों के, त्रेत्र में परकटी, बाहु-विहीन, नितान्त हताश श्रात्मा का खून हुआ। श्रर्जुन को क्या पता था कि उसके हाथ से उसका श्रपना माँ-जाया भाई, संभवतः उससे अधिक योग्य प्रथा-पुत्र का प्राणान्त हो रहा है, जिसकी मृत्यु उसके इस कुकमें का दण्ड है कि उसका नाम पाण्डु जैसे किसी च्रित्रय-कुलोत्पन्न के नाम से नहीं जोड़ा जा सका : कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। उन्होंने कर्ण को उसके योग्य स्थान स्वयं पाण्डव-कुन में, युद्ध श्रारम्भ होने से पूर्व, देना चाहा था परन्तु मनस्वी वीर ने, श्रपने जन्म समय की सखी, बालकाल की संगिनी, हताशता—नितान्त हताशता—पर कूर कृतन्नता की सहोदगी, लोभ की लाड़ छी साम्राज्य-छद्मी वो न्योछावर करते देर न लगाई। प्राण् दे दिये पर दुर्योधन का नमक हलाल ही किया।

यदि कर्ण ने कुष्ण की बात मान ली होती तो कुष्ण के जीवन में संभवतः एक और स्वर्णीय अध्याय की वृद्धि हो जाती । यह अध्याय और सब अध्यायों को अपनी मंगलमयता के कारण मात कर जाता । सूत-पुत्र नाम से प्रसिद्ध एक छोक-पद-दिलत वीर को भारत का सम्राट् बनाने में समाज के कितने प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता ! कर्ण युधिष्ठिर से बड़ा था। यदि कुन्ती का पुत्र होने के नाते कुष्ण उसे पाण्डु का पुत्र स्वीकार करा सकने तो तात्का छिक परिस्थिति में एक चमत्कार-पूर्ण कान्ति होती । युधिष्ठिर को सम्राट् पद उसके

था। बहुतेरा रोया पीटा। परन्तु दैव के आगो विवश था। अन्त को सेनापति के पद पर शल्य का अभिषेक किया गया श्रीर दूसरे दिन सेना के मुख्य नायक वे ही हुए। कृपाचार्य यह जानते थे कि युद्ध में दुर्यीधन का मुख्य अवलम्ब कर्ण ही था। उसकी मृत्यु पर उन्होंने समभा कि सम्भवतः दुर्योधन श्रव संधि के लिए उद्यत हो जाय। उन्होंने वर्तमान श्रवस्था की ऊँच-नीच सब दुर्थोधन के सामने खोल कर रखी। यह भी कहा कि कृष्ण घृतराष्ट्र की बात को न टालेंगे और पाण्डव कृष्ण के कथन की अवहेलना न करेंगे। परन्तु दुर्योधन ने अपने जीवन का अन्तिम मार्ग निश्चत कर लिया था। इस युद्ध के पश्चात् या वह रहेगा या पाएडव। सन्धि का अब अबसर ही कहां था ? पहले हो टोनों पत्तों में पर्याप्त लाग थी। श्री( श्रव तो युद्ध की म।र-काट ने सभी योद्धाओं के हृद्यों पर गहरे गहरे नये श्रमिट घाव लगा दिये थे। श्रमिमन्यु की मौत से पाण्डव तो दु:खी थे ही, कृष्ण भी सोये सोये चौंक उठते थे और ष्टभिमन्यु की बाल-मृत्यु का विचार कर, रह रह कर व्याकुछ हो उठते थे। दुर्योधन संधि का प्रस्ताव किस के आगे रखता ? चत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार ग्राचेत्र की भौत है। दुर्योधन सन्धि से इस मौत को श्रेष्ठ समभना था।

शल्य के सेनापित होने का समाचार युधिष्ठिर को मिला तो उसने कृष्ण से शल्य के सम्मुख्य के साम्बन्ध में सम्मति

षाही। कल के रण-चेत्र के त्याग से युधिष्ठिर अवसी ही सेना की दृष्टि में गिर रहा था। अर्जुन का बुधिष्टिर पर निसाई होने का दोषारोप चाहे कोध ही के आदेश में किया गया था तो भी चसकी अन्तरात्मा के एक आकस्मिक क्यूगार के इस में उसकी तथा उसके अन्य भाइयों की मानसिक बुक्त का सुचक अवश्य था । हो सकता है, प्रत्यन्ततः पारहव युधिष्ठिर को निकम्मा, दूसरों की कमाई के सहारे मौजें उड़ानेवाला, या कम से कम लड़ाई के मैदान का चोर न भी सममते हों। तो भी अनजाने में, एक अम्मावधानता के चए में अर्जुन के मुँह से बेसोचे सममे निकल गई बात किसी गहरी, अर्जुन की परोत्त चिति में काम कर रही भावना की सूचक अवश्य थी। मनोवैज्ञानिक मानवचिति के दो स्तर मानते हैं-एक भत्यच दूसरा परोच । प्रत्यच चिति वह है जो सदा हमारे सम्मुख है हम उसमें उठ ही भावन औं, विचारों तथा उत्तेजनाओं को जानते हैं। इसके नीने हमारे अन्तः करण के अन्तस्तल में परोक्ता चिति का क्रित्र है। हम स्वयं उससे परिचित नहीं। हमारी रुचि, श्ररुचिके श्राकिस्मक उद्गार, हमारी भट से मकाशित होने वाली प्रवृत्तियाँ, हमारे पूर्वतः श्रज्ञात दृष्टि-बिन्दु-ये सब उसी परोच्च चिति में बन तथा बस रही सृष्टि 🕻 । हमारे वास्तविक आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन का आधार इसी परोच्च चिति में घास कर रही भावनायें हैं। प्रत्यच चिति पर सामाजिक औचित्य-श्रतीचित्व का द्वाव रहता है ।

हम आडम्बर से भले या बुरे, प्रेम या द्वेष के प्रकाशक, हो सकते हैं। कभी कभी यह आडम्बर ज्ञात होता है। हम अपने हृद्य का भाव जान-बूभ कर प्रकट नहीं होने देते। परन्त किसी किसी दशा रें इस आडम्बर का भाव नित्य के अभ्यास या और किसी कारण से इतना गहरा पैठ जाता है कि हमें स्वयं उसका पता नहीं होता । हमारी आन्तरिक चिति में ईव्यो काम कर रही होती है। किसी किसी आवेश या असा-वधानी के ज्ञ्या में वह अपनी भन्न हे भी जाती है। परन्त चुँकि शिष्टाचारवश हमें ईर्ष्यालु होना पसंद नहीं, इसलिए हम इस च्रिक प्रकाश को दबा देते हैं और समझने हैं कि हम ईंदर्भ से बच गये। मनुष्य की वास्तविक साधुता-श्रसाधुता का पतातो उन्माद्याइसी प्रकारकी किसी स्त्रीर विवशता— आपे से बाहर होने -- की अवस्था ही में लग सकता है। इसी प्रकार की छिपी हुई, परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि में वस्तुतः विद्यमान, एक गहीत्मक भावना या सम्मति का प्रकाश श्रजुन से एक संयमाभाव के चला में हो गया था युधिष्ठिर ने उसे ज्ञमा कर दिया । अर्जुन कियात्मकरूप में उसके लिए पश्चात्ताप ही नहीं, सम्भवतः प्रायश्चित्त भी कर चुका बात आई गई हुई। परन्तु कुष्ण के लिए वह गही अभी चिन्ता का विषय थी। ये जिसे सम्राट् पद के लिए योग्य सममते थे, उसे रण्चेत्र का भीर समभा जाय, श्रीर वह भी, उसके मुख्य योद्धा-द्वारा— उस वीर द्वारा जो साम्रा<sup>ड्</sup>य की दाहिनी भुजा था, वह कुष्ण को कभी सद्य न था। कुछ हो, युधिष्ठिर का पराक्रम रण-भूमि में अवश्य प्रदर्शित हो जाना चाहिए। इन्होंने शल्य की इस प्रकार प्रशंसा कर कि वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के जोड़ का तो है ही, संभव है उनसे बढ़ा-चढ़ा थोद्धा हो, युधिष्ठिर को एक नपा तुला, मीन-मेख की सम्भावना सं रिहत आदेश दे दिया कि उससे छोहा आप ही को लेना होगा। आदेश का बाह्य रूप प्रार्थना के रूप में इस मन्त्रणा का था कि उससे आपके सिवा कोई लोक्षा लेन सकेगा। परन्तु युधिष्ठिर कृष्ण की मन्त्रणा का अर्थ समभने थे। वह मन्त्रणा उनके दिए अटल, अनिवार्य, गुरु की आज्ञा थी।

शलय पारडव-दल के महारथियों से ऋलग ऋलग भी भिड़ता रहा, एक साथ भी। शलय और भीम में गदा-युद्ध ठना। दोनों की भारी भारी चमकीली गदाओं, लम्बी मोटी लोहे सी सख्त भुजाओं और लाल-लाल नेत्रों से एक साथ चिनगारियाँ निकल रही थीं। इस योद्ध-युगल में से कौन बचेगा, यह संशय का विषय था। आख़िर दोनों का एक दूमरे पर एक साथ प्रचल प्रहार होने से दोनों अचेत होगये। शल्य को कृपाचार्य अपने रथ पर बैठाकर ले गये। भीम पीछे से ऋ।ह्वान करता रहा।

एक साम्मुख्य में युधिष्ठिर ने शल्य के घोड़ों को मार दिया, रथ को निकम्मा वर दिया, सारिथ तथा पार्टिण का भी वध कर दिया। यही हाल कृतवर्मा का किया। श्ररवतथामा कृतवर्मा की सहायता को श्राया। वह उसे अपने रथ
में सवार कर दूर हे गया। इसके बाद के साम्मुख्य में पाँसा
शाल्य के पत्त में पड़ गया। युधिष्ठिर बिना घोड़ों के, बिगड़ें
हुए रथ पर खड़े लड़ने लगे। इस अवस्था में कृष्ण की
श्रोत्साहना उनका दिल बढ़ा रही थी। सारे युद्ध का भार
अपने कन्धों पर समभ उन्होंने एक भारी शक्ति छेकर शल्य
पर उसका बार किया। उसके लगते ही शल्य चित
रहा। उसके अङ्ग अङ्ग से खून बहने लगा। विजय युधिष्ठिर
की रही।

श्रांत श्राज के युद्ध में पीछे पीछे ही रहा । छतवर्मा श्रोर श्राश्वरथामा तथा संशामकों के साथ उसके दो दो हाथ हुए श्रोर उन्हें उसने नीचा दिखाया । परन्तु शल्य के सामने वह नहीं हुआ । उसका युधिष्ठिर से अलग अलग रहना ही इस बात का चिह्न था कि वह अपनी कल की करतूत से लिजिन है श्रोर उसका मानसिक प्रतिकार वह युधिष्ठिर को अकेला शल्य का योग्य प्रतिद्वन्द्वी स्वीकार करके कर रहा है । युधिष्ठिर अपने पाँच पर खड़ा हो सकता है श्रोर युद्ध की श्रान्तिम, निर्णायक विजय उसी के हाथों हुई है, इस तथ्य को दर्शकों ने तो अनुभव किया ही । छप्ण ने अर्जुन से कियात्मक रूप से व्यवहार ही ऐसा कराया कि उसे इसमें मीन-मेख हो ही न सके । परोक्षा चिति की उहराड भावना

के उपशमन का उत्तम मनोवैज्ञानिक उपाय यही था कि जैसे वह भावना सहसा उद्बुद्ध हुई थी, वैसे ही नैसर्गिक रूप से प्रतिपत्त-भावना को भी अर्जुन के अन्तःकरण में चुपचाप, अनजाने में, प्रविष्ट होने का अवसर दिया जाय। प्रत्यत्त प्रयत्न का प्रभाव इससे उलटा होता। कृष्ण की मनोवैज्ञानिक कर्म-पदुना का यह एक और उज्वल उदाहरण है।

## दूर्योधन की वीरगति

शल्य के मरते ही कौरव-सेना में भगदड़ पड़ गई। पारडव-दल ने पीछा कर असंख्य सैनिकों का संहार किया। यहाँ तक कि कौरव-पन्न के महारिधयों में से केवल चार— श्रिश्वत्थामा, कृप, कृतवर्मा तथा स्वयं दुर्योधन ही बच है। दुर्योधन भाग कर द्वैपायन नाम के सर में जा छिना । शेप तीनों वीरों ने बीहड़ जगल का रास्ता लिया। पारडवों ने दुर्योधन की खोज मे रणभूमि का चप्पा चप्पा छान मारा। श्रन्त को शिकारियों के एक समृह ने, जो दुर्योधन को कृप श्रादि के साथ वार्तालाप करते सुन चुके थे, भीम को दुर्योधन के छिपने के स्थान की सुचना दी। पारडव कृष्ण-समेत वहाँ

१. महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन ने इस तालाब के पानी को रोक लिया — जलस्तम्भन किया। श्रीर उसमें गदा समेत सो रहा। इस प्रकार वह छिप भी गया श्रीर उसे थकान उतारने का समय भी मिल गया। जल में सोया मोया वह श्रपने साथियो, श्रीर जब पाण्डव वहाँ पहुँचे तो उनके साथ भी बातचीत करता रहा। यह किस प्रकार हुश्रा, हमारी समभ में नहीं श्राया। छिपना तो इस चमत्कार- युक्त किया के बिना भी हो सकता है। इमने केवल छिपने ही को स्वीकार किया है श्रीर इतनी ही बात हमारी कथा के प्रयोजा के लिए श्रावश्यक है।

पहुँचे और दुर्योधन को लड़ने के लिए छलकारा। युधिष्ठिर ने उसके इस प्रस्ताव को न्याय्य समभा कि उसके साथ पाण्डवों में से कोई एक गदायुद्ध करे। इसमें जो पन्न जीत जाय, राज्य उसी का हो । कृष्ण को युधिष्ठिर का यह निर्णय कोरी मूर्खता प्रतीत हुआ । जो राज्य इतनी कठिनता से जीता था, उमे एक द्वन्द्र-युद्ध पा निर्भर कर देना भला कौन सी बुद्धिमत्ता है ? यह युधिष्ठित का एक और जुल्ला था। जो मनुष्य जीवन से निराश हो चुका हो, जिसके लिए जीना-मरना एकसा हो, जिसकी दृष्टि में हार जाना, या प्राणी तक से हाथ धो लेना कोई घाटे का सौरा न हो, क्योंकि वह मर तो पहले ही रहा है- उसके साथ लड़ाई ठानना अपने प्राणों को स्नाहमस्नाह बिल चढ़ाना है। उस तो अब जान तोड़कर लड़ना ही है। यदि वह भर जायगा, तो इससे उसको नई हानि क्या होगा ? ऐसे हताश मनुष्य के मुक्ताबले में अपनी जान मुक्त जोखों में डालना और कुछ हो, नीति नहीं। किसी एक पाएडव पर उस ने विजय पा ही ली तो दूसेरों को उसे नीचा दिखाने का अधिकार क्यों न हो ? यदि सारा महाभारत का युद्ध युधिष्ठिर के स्वीकार किये न्याय-नियम पर लड़ा गया होता तो श्रौर बात थी। तब तो श्रभिमन्य युद्ध को कभी का जीत चुका होता । जब सारा युद्ध इस नियम के विरुद्ध लड़ा गया है तब तो अनियम ही नियम है। युद्ध का यह परिशिष्ट भाग इस अनियम-रूप नियम का अप्रवाद क्यों हो ? पर अप्रव तो युधिष्ठिए द्वन्द्व-युद्ध की स्वीकृति दे चुके थे। कृष्ण के लिए थोड़ी देर कुढ़ कर चुप हो रहने के सिवाय चारा ही क्या था ?

दुर्योधन से गदा-युद्ध करने को भीम आगो निकला। इस समय तक श्रीकृष्ण के भाई बलराम भी तीर्थयात्रा से लौट आये थे। दुर्योधन और भीम दोनों गदायुद्ध की विद्या म उन्हीं के शिष्य थे। उनकी दुर्योधन पर विशेष कृपा-दृष्टि थी क्योंकि वह इस विद्या में अधिक निपुण था। वे भी अपने शिष्य-युगल का गदा-साम्मुख्य देखने लगे। पराक्रम दोनों का देखने योग्य था। दोनों ने युद्ध-विद्या के अच्छे हाथ दिखाये। चक्रों में, छालों में, दावों में, पेचों में, एक दूसरे को मात ही तो कर गई थे। परास्त कोई न होता था।

श्राजुन कौतुहलभरी श्राँखों से अपने भाई के कौशल को देख रहा था। दोनों पन्नों को बराबर पराक्रम दिखाता देखकर वह अधीर हो उठा। उसने श्रीकृष्ण से पूछा—श्रापकी सम्मति में विजय किसकी होगी? कृष्ण भी गदा-युद्ध के धनी थे। उनके हथियारों में गदा भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी तलवार श्रीर चक्र। उन्होंने कहा—बलवान् तो भीम अधिक है परन्तु युद्ध के दाँव दुर्योधन को श्रिधक श्राते हैं। श्रीर विजय श्राद्धिर दाँवों ही की होती है। लड़ाई नियम-पूर्वक रही तो भीम हार जायगा। हाँ यदि उसे अपनी वह प्रतिक्षा स्मरण आ जाय जो उसने

दुर्योधन के निर्लड्जता-पूर्वक भरी सभा में द्रौपदी के सम्मुख श्रापनी रान खोल दिखाने पर की थी कि यदि मैं दुर्योधन की वह रान गदा से न तोडूँ तो नारकी होऊँ, तब जीत भीम की हो सकती है।

श्रर्जुन युद्ध के नियमों का बड़ा पत्तपाती था परन्तु श्रव तो वह भी कौरव-दल के द्वारा किये गये श्रनियमों श्रीर उनके प्रत्युत्तर में किये गये अपने पत्त के नियम-भंग का मानों श्रभ्यस्त सा हो गया था। वह भीम के सम्मुख जा खड़ा हुआ श्रीर उसने उसे दिखा दिखा कर श्रपनी रान पर हाथ मारा।

गदा-युद्ध में नाभि के नीचे वार करना वार्जित है। भीम ने पहले तो दुर्योधन के सामने यथापूर्व चक्कर काटे श्रीर कई प्रकार के सरल दावों से गदा के वार किये। श्रन्त में जब वह ऊपर को उछला तो इसने गदा के प्रखर प्रहार से उसकी रान तोड़ दी। इस प्रहार का श्राघात इतना प्रबल हुश्रा कि वह श्रन्तिम सांसें लेने लगा।

बलगम इससे जोश में श्रागये और भीम को उसके नियम-भंग का दण्ड देने को श्रागे बढ़े। परन्तु कृष्ण ने अपनी भुजाओं के घेरे में उन्हें रोक लिया श्रीर यह कह कर उनका जोश ठण्डा किया कि वह नियम-भंग भीम ने श्रपनी प्रतिज्ञा-पालनार्थ किया है। बलराम उसी कुषित अवस्था में रण-चेत्र से चल दिये।

भीम दुर्योधन को मार गिराने से ही सन्तुष्ट नहीं हुना । उसने गिरे हुए दुर्योधन के सिर पर लात मारी श्रीर उसे कुवाक प कहे। युधिष्ठिर इस पर विगड़ा। आख़िर वह भी तो राजा था! एक दम तोड़ रहे राजा का वृष्य का अप्रमान उसे असहा हुआ। कृष्ण ने भी कहा-मरे धूर्त की और क्या मारना ? इस पर दुर्योधन को क्रोध आ गया। उसने कृष्ण को खुब जली कटी सुनाई। उस कहा-भीष्म का कूटविधि से वध अर्जुन में करानेवाले तुप हो तो हो। द्रोण की मृत्यु के लिए श्रमत्य-भाषण की मन्त्रणा देने वाले तुम ही तो हो। जयद्रथ को मग्वाने वाले तथा भूरिश्रवा का सिर उसकी योगावस्थित स्थिति में कटवा देनेवाने ऋौर फिर कर्ण पर श्रापत्ति में वार करानेवाले तुम्हीं तो हो। श्रव यदि तुम्हारी सलाह से अर्जुन ने भीम को इशारा कर गदा-युद्ध के नियमों के विरुद्ध मेरी भी रान तुड़श दी तो इसमें ऋारवर्ष ही क्या है ? मैं इनने नियमों के भंग का दोष अके ने तुम्हारे सिह पर धर कर तथा तुम सबको नाग्कीय बनाकर स्वर्ग चला हूँ।

श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को वही उत्तर दिया जो वे इससे पूर्व कर्ण को दे चुके थे। इतने में दुर्योधन ने श्रांख मीच लीं श्रीर परलोक के प्रस्थान की तैयारी करते करते कहा—इमें तो चित्रयोचित गित प्राप्त हो गई है। इसी दिन के लिए चित्रय-पुत्र संसार में श्राता है। रहे युद्ध के श्रनिष्ट परिणाम, इनका भार उन्हें उठाना होगा जो पीछे रहेंगे।

मरते समय दुर्योधन की मुद्रा निर्भय वीरों की सी थी। महाभारतकार ने ऋौर तो सब खलों पर दुर्योधन के माथे पा खूब कालिख पोती है, परन्तु यहां उससे पूरा न्याय किया है। लाख पतित हो, पापी हो, दुर्योधन भीरु न था। रण-चेत्र में अपनी जान हथेली पर लिये लिये फिरा सन्धि के प्रस्तावों को जैसे युद्ध के पूर्व ठुकरा देता रहा युद्ध के बीच में-ऐसे चाणों में भी जब उसके पच की स्पष्ट पराजय हो रही थी- उसी शान से रद कर देता रहा। विपत्ती की कृपा का भित्तुक होने के स्थान म प्राणीत्सर्ग इसे श्रिधिक इष्ट रहा। योधाओं की दृष्टि में यह वृत्ति वीर-वृत्ति है और उस समय के चुबियों में प्रचलित विश्वास के अनुसार यदि किसी शठ में भी मनोवृत्ति पाई जाय तो वह भी रण-भूमि में खेत रहा सीधा खर्ग को सिधारता है। दुर्योधन के सिर पर महाभारतकार ने इस समय आकाश से फूओं की वर्षा कराई है। उसे स्वर्ग ले जाने को देवोचित विमान ला खड़ा किया है। गन्धर्वों और अष्मराओं-द्वारा स्वर्ग जाते वीर की स्तुति कराई है। शूर-शठ दुर्योधन की यह ठाट-बाट की मौत देख कुछ समय तो पाण्डव, कृष्ण और सात्यिक खिसयाने रह गये। उन्हें इस बात की लज्जा रही कि कुछ हो, इस आततायी ने अपनी निर्भीकता के कारण अन्तिम श्वासों में ही बीरगित प्राप्त कर ली है और हम सत्य और न्याय का पत्त लेकर भी श्रभी उससे वंचित रहे।

## सताये हुश्रों को सान्त्वना

दुर्योधन के और सब भाई तो लड़ाई में काम आये, एक भाई बच रहा। उसका नाम युयुत्सु था। वह था तो धृतराष्ट्र की सन्तान पर गान्धारी के पेट से नहीं, एक वैश्य-कुछांगना के गर्भ से । वह युद्ध आरम्भ होने के समय पांडवों की ओर हो गया था। सम्भवतः उसकी माता की जाति छोटी होने के कारंग उसका कौरव कुल में वह मान न होता हो. जो उसके अन्य भाइयों का। दुर्योधन के भाग जाने पर उसने कौरव-कुल की स्त्रियों को निस्महाय देख युधिष्ठिर से उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा आने की छुट्टी चाही। युधिष्ठिर ने अपना रथ जुतवा दिया और कहा—भी जाइयों को पूर्ण मानपूर्वक राज-प्रासाद में पहुँचा दो।

घृतराष्ट्र को दुर्योधन के पराजित होकर भाग जाने का समाचार युयुत्स द्वारा मिला । इसके पश्चात् दुर्योधन के सरोवर में जा छिपने, वहाँ उसके पकड़े जाने, गदा-युद्ध लड़ने श्रीर भीम द्वारा अनियम से मारे जाने का वृत्तान्त भी ज्ञात हुआ। उसकी व्याकुलता श्रकथनीय है। महारानी गान्धारी एक धर्मपरायाणा तपस्विनी थी। वह इस लड़ाई के पश्चात् निपृती रह गई। उसकी ठएडी आह का भय युधिष्ठिर को

भी था। उसने श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी को सममाने भेजा। इन्होंने श्रपनी श्रलौकिक बुद्धि हारा दुर्योधन के बूढ़े माता-पिता दोनों को ढाढस दिया श्रीर उनसे यह सचाई अन्त को स्वीकार करा ही ली कि इस भयंकर आपत्ति का मूल कारण दुर्योधन का हठ था। यदि वह अपनी माता के हितकर उपदेशों को सुन लेता ता आज इस बुदिया को यह दिन देखना नसीब न होता । धृतराष्ट्र को तो सञ्जय ने युद्ध का समाचार सुनाते हुए बार बार यह वड़वी सचाई कर्ण गोचर कराई थी कि दि वह पुत्र पर इतना मुग्ध हो श्रानी दिवेक की ऑख न फोड़ लेता तो उसे एक साथ लगभग सारे कुल के संहार के कटु-समाचार न सुनने होते। कृष्ण धृतराष्ट्र की इस दो भुँही चाल से परिचित तो थे ही: परन्तु निर्देयी दैव से पहले ही बुरी तग्ह सताये गये उस नेत्र-हीन वृद्ध पर दया कर उसके दोष को इस समय उन्होंने उसके मुख पर न कहा। यह कुब्ल का शिष्टाचार था।

#### सोतों का संहार

धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे श्रीकृष्ण को विचार रफुरित हुन्ना कि कहीं श्रश्नस्थामा रात के समय आक्रमण ही न कर दे। ' इन्होंने धृतराष्ट्र से छुट्टी माँगी और सीधे पाएडवों के शिविर में गये। महाभारत में श्रागे यह नहीं लिखा कि उम सम्भावित श्राक्रमण के प्रतिकार के जिए इन्होंने प्रबन्ध क्या किया ?

कुप, श्रश्चत्थामा तथा कृतवर्मा ने दुर्योधन से, जब वह श्रपने जीवन के श्रन्तिम श्रास ले रहा था, मेंट की थी। उसने मरते मरते श्रश्चत्थामा को सेनापितित्व का श्रिभिषेक कराया था। रात का समय इन्होंने कहीं दूर जंगल में जा विताया।

१. समाश्वास्य च गान्धारी घृतराष्ट्रज्य माधवः ।
 द्रौशिएसकल्पितं भावमनुबुध्यतं केशवः ॥
 ततस्विरित उत्थाय पादी मूर्ध्ना प्रगम्य च ।
 द्दौपानस्य राजेन्द्र ततः कौरवमन्नवीत् ॥
 श्रापुच्छे त्वां कुरुश्रेष्ठ मा च शोके मनः कृथाः ।
 द्रौगोः पापोऽस्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्थितः ॥
 पागडवानां वधे गतौ बुद्धिस्तेन प्रदर्शिता ।
 शल्यपर्व ६३, ६८-७१

कृप श्रीर कृतवर्मा तो सो गये श्रीर अश्वत्थामा जागता रहा। उस पर बदले का भूत सवार था। बैठे बैठे उसने अपने साथियों को जगा दिया और कहा कि जिस वृच्च के नीचे हम विश्राम कर रहे हैं, इस पर कौश्रों के घोंसले हैं। श्रचेत पड़े कौश्रों पर श्रभी उल्लू भपटा था। वह इन्हें सोते ही सोते में मार गया। मुक्ते पाएडवों से बदला लेने का यह उपाय पसन्द आया है कि उन पर निद्रित श्रवस्था में अक्षिमण किया जाय। कृप ने जो श्रश्वत्थामा का मामा था, इस विचार की नैतिक दुष्टता प्रदाशित कर उसे इस कलुषित कर्म से रोकना चाहा। परन्तु श्रश्वत्थामा रुका नहीं। श्रम्त को तीनों ने रात्रि के ही समय पाएडवों के शिविर पर छापा मारा।

ये सीधे पाद्धालराज के आवास पर पहुँचे । धृष्टसुम्न से अश्वत्थामा का विशेष द्वेष था क्योंकि उसी ने योगावस्थित द्रोण का सिर क़ल्लम कर जमीन पर फेंक दिया था। जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, इस क़्र प्रहार की सम्भावना श्रीकृष्ण ने की थी। संभवतः पांचालों ने श्रीकृष्ण की चेतावनी पर ध्यान न दिया हो। या रज्ञा के सब उपाय रहते भी छापा मारनेवालों

१. महाभारत में लिखा है कि धृष्टद्यम के शिविर के द्वार पर भूत खड़ा था। वह ग्रश्वत्थामा के बस का न था। शिव की उपासना कर ग्रश्वत्थामा ने उसे शान्त किया। यह रपष्ट शैवों का प्रचेप है।

ने लुक-छिपकर आकरिगक छापा मारा हो। कुछ हो, तीन योद्धाओं के हाथों अनेक वीरों का सहार एक साथ हो गया। पाक्कालों की छावनी द्रौपदी के जायों की ननसाल थी। वे भी वहीं सो रहे थे। अन्य रथियों महारथियों के साथ इस वेख़बरी के युद्ध में वे भी काम आये। इस सुप्त-संहार से बचे पाँत पाएडव. श्रीकृष्ण और सात्यिक। इस प्रकार जहाँ कल की प्रलयंकर लड़ाई में कौरव-इल के तीन महारथी बच गये थे, वहाँ आज के गुप्त छापे में पाएडव-सेना के भी केवल सात महायोद्धा शेष रहे।

दूसरे दिन कौरवों के प्रासाद में पायडवों की घृतराष्ट्र आदि गुरुजनों से भेंट और राजमहरों में रानियों का विलाप—ये दोनों हश्य अत्यन्त करुणाजनक हुए। भारतों का सारा अवशिष्ट वंश अब रणज्ञेत्र में पहुँचा। प्रत्येक विधवा बाला ने अपने मृत पित के शव को ढूँढा और वह उसके पास बंठे कर रोई। अभिमन्यु की धर्भपत्नी उत्तरा का विलाप अत्यन्त रोमाक्ककारी था। उस ग्रांच का विवाह हुए अभी छ: ही मास हुए थे। मित्र अमित्र दोनों ने उस बालविधवा की हयथा देख संवेदना के अविरल आँसू बहाये।

#### महाभारत का युद्ध-प्रकार

पिछले परिच्छे दों में हमने महाभागत के युद्ध का उन्हीं घटनाश्चों का वर्णन किया है जिनमे श्रीकृष्ण का विशेष सम्बन्ध है। इससे साधारणतया युद्ध की सभी मुख्य घटनाओं पर स्वतः ही प्रकाश पड़ गया है। कृष्ण पाएडव-पत्त के कर्णधार थे। समस्त युद्ध की नीति का निश्चय यही कर रहे थे। फिर मुख्य याद्धा के सारिथ होने से युद्ध की सभी प्रधान घटनाओं में इनका क्रियात्मक रूप से भी हाथ था। यह सब कुछ होने पर भी युद्ध की सामान्य प्रणाली पर हमने अब तक प्रकाश नहीं डाला है। प्रत्येक पत्त में कितने योद्धा थे ? उनकी युद्ध-मामग्री क्या थी ? समर-भृमि को युद्ध के लिए केसे तैयार किया गया ? सैनिकों को च्यूहों में कैसे बाँटा गया ? युद्ध के नियम क्या निश्चत हुए ? इन बातों का युद्ध के मुख्य नायक के जीवन से सम्बन्ध तो है ही, उस समय की युद्ध-नीति पर भी इन बातों के वर्णन से विशेष प्रकाश पडेगा। कृष्ण महाभारत-काल के प्रमुख योद्रा तथा नीतिज्ञ थे। वे किस परिस्थिति में पैदा हुए और उसमें उन्होंने अपना कुत्य किस प्रकार निभाया ? ये प्रश्न श्रीकृष्ण की जीवनी में उठाये जाने के लिए केवल प्रासंगिक ही नहीं, खाभाविक हैं।

युद्ध कुरुत्तेत्र में हुआ था, यह बात तो सभी जानते हैं उसमें पाँच योजन स्थान ' लड़ने के लिए छोड़कर पश्चिम की ओर पाएडवों ने डेग किया और पूर्व की ओर कौग्वों ने । युधिष्ठिर ने सम, स्निग्ध, लकड़ी और घ।स से परिपूर्ण भूमि श्रपने शिविर के लिए चुनी । श्मशान, देव-मन्दिर, ऋषियों के श्राश्रम श्रीर तीर्थ छोड़ दिये गये<sup>२</sup>। उन दिनों युद्ध में इन स्थानों को छोड़ देने का नियम ही था। राजा शालव ने भी द्वारिका पर चढ़ाई करते समय इस नियम का पालन किया था। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर सारी भूमि का चकर लगाया। भृष्टद्युम्न चौर सात्यिक ने सारी छावना को मापा। हिरएवती नदी के किनारे घाट आदि बनवा कर सेना का श्रावास कराया गया। श्रीकृष्ण ने वहाँ परिखा खुदवा कर एक गुप्त सेना आवश्यकता के अवसर के लिए सुरन्तित करा दी। प्रत्येक राज। की छावनी अलग अलग थी। श्रीफृष्ण सबको लकड़ी, भोज्य, पेय श्रादि सब दिलवा रहे थे। चतुर शिल्पी और वैद्य उपकरणों-सहित नियत किये गये। युद्ध की सब सामग्री पर्याप्त राशि में हरेक के पास पहुँचाई गई। हाथी कवच पहने लोहे के पहाड़ से प्रतीत हो रहे थे। शख फेंकने के बड़े बड़े यन्त्र विद्यमान थे।

१. पञ्च योजनमुत्सुज्य मङ्गलं तद्रणाजिरम् । उद्योग० १६६,१५ । २. उद्योग पर्व १५१, १ ।

यही अवस्था कौरवों की छावनी की थी । छिखा है—
दुर्योधन ने समर-भूमि में एक नया हिस्तिन।पुर बसा लिया
था। दोनों पन्नों के राजा अपने पूरे परिवारों-सिहत आये थे।
कोप, रत्न, धन, धान्य सब उपिथत था। विणक, शिल्पी,
यहां तक कि वैज्यायें और तमाशा देखनेनाले मभी प्रकार के
लोग युद्ध-चेत्र में आये थे और सबके आवास दुर्योधन ने
स्वयं जा कर देखें ।

युधिष्ठि। ने अलग अलग संज्ञायें निश्चत कर सबको बना दिया कि इन संकेतों का कहनेवाला स्वपन्नीय समभा जायगा । प्रमुख लड़ैतों की पहचान उनके रथ, घोड़ों के रंग. ध्वजा, शंख की ध्वनि आदि से होती थी। भीष्म का छत्र, कमान, घोड़े और ध्वजा सभी श्वेत थे। द्रोण के घोड़े लाल रंग के थे। युधिष्ठिर का छत्न-दण्ड हाथीदाँत का और रथ सोने का था। उन पर रक्न जड़े हुए थे।

कौरवों की सेना में ११ अज्ञौहिणियाँ और पाएडवों की सेना में सात अज्ञौहिणियाँ थीं । उद्योगपर्व के १४४ वें अध्याय में इनकी संख्या कई प्रकार से दी गई है । २२ वें श्लोक में एक रथ के साथ १० हाथी १०० घोड़े १००० पुरुष—ऐसी गणना दी गई है। परन्तु २३ वें श्लोक में एक रथ के साथ ४० हाथी ४००० घोड़े और ३४००० मनुष्य

१. उद्योगपर्व १६६।

२. भीष्मवर्व १।

गिनाये गये हैं। २४ वें श्लोक में एक सेना में १०४ हाथी श्रौर उतने ही रथ गिनाकर दस सेनाश्रों की एक एक पृतना श्रौर दस पृतनाश्रों की एक वाहिनी कही गई है। परन्तु २४ वें श्लोक में लिखा है—सेना, वाहिनी, पृतना, ध्वजिनी, चमू श्रौर श्रज्ञीहिणी पर्याय-वाची हैं। प्रतीत यह होता है कि उस समय सेना के विविध विविध प्रकार के विभाग (Division) होते थे। कौरव दल के ११ डिबीजन थे श्रौर पाण्डव-दल के ७। सम्भव है, भिन्न भिन्न डिबीजनों की संख्या भिन्न भिन्न रही हो। छोटे से छोटा डिवीजन १० रथों, १०४ हाथियों, १०४० घोड़ों और १०४०० पुरुपों का रहा होगा। बड़े डिबीजनों में १०४०० हाथी श्रौर उतने ही रथ होंगे। सम्भव है, इस प्रकार के डिबीजनों में पैदल श्रौर घुड़सवार न रहे हों।

लड़ाई के नियम ये निश्चित हुए:-

[१] विहित युद्ध-काल की समाप्ति पर आपस में प्रीति हो जाया करेगी। फिर एक दूसरे को छला न जायगा।

[२]वाणी से युद्ध करनेवालों [तमाशा देखनेवालों,केवल शब्दों में ही किसी दल का पत्त लेनेबालों] से वाणी से ही युद्ध होगा। लड़ाई से बाहर रहनेवालों का वध न किया जायगा।

[६] रथी रथी से छड़ेगा, हाथी-चढ़ा हाथी-चढ़े से, घुड़सवार घुड़सवार से श्रौर पैदल पैदल से।

१. भीष्मपर्व १, २७-३२।

[४] ब्याक्कुल तथा जिसे विश्वास दिलाया गया हो उस पर प्रहार किया जायगा।

[४] किमी के साथ लड़ रहे, लड़ाई से विमुख, शख-रहित तथा कबचढ़ीन का वध न किया जायगा।

[६] सूर्तो, घुरी पर खड़े हुओं, शस्त्र-निर्मातात्रों, भेरी तथा शंख बजानेवाजों पर प्रहार न किया जायगा।

कई प्रकार के शस्त्र एसे थे जिनका प्रयोग धर्म-युद्ध में नहीं होता था, यथा बहुत छोटा तोग [नालोक] जिसके शरीर में हो रह जाने का भय था; दो उलटे काँटों से संयुक्त बाण जो शरीर के अन्दर घुसा हुआ बड़े कष्ठ संबाहर निकल सकता था; [कर्णी] विषलिप्न बागा; गौ तथा हाथी की हड्डी का बाए, संश्जिष्ट अर्थात् ऐसा बाग जिसके कई भाग हों, श्रीर एक भाग दूसरे भाग सं ढीला जुड़ा हो; सड़ा हुआ बाण; टेढ़ा चलनेवाला बाए। आजकल के युद्ध में भी विपैली गँसों तथा फैल जाने वाली गोलियों का प्रयोग निषिद्ध है। इन नियमों का पालन उसी समय हो सकता है जब दोनों पत्त सुसभ्य हों श्रीर दोनों इन नियमों पर अध्वरण करें। इस समय भी आज-कल की परिश्वितियों के अनुसार युद्ध के नियम बने हुए है । परन्तु इनके पालन न होने की शिकायत रहती है। यही श्रवस्था महाभारत के युद्ध की थी। कई प्रकार के

निषिद्ध शर्खों का प्रयोग किया गया। 'ऋजु युद्ध' ऋर्जुन ही के हिस्से ऋाया। ऋौर इसके कष्ट सब अनुभव करते रहे। °

सेनाओं की रचना व्युहों में की जाती थी। महाभारत के युद्ध में इन व्यूहों का प्रयोग हुआ थाः—

सर्वतोमुख, वज्र श्रथवा सुचीमुख, महाव्यूह, क्रौंच,गरुड़, श्रधंचन्द्र, मकर, श्येन, मण्डल, श्रंगाटक, सर्वतोभद्र, चक्र, सचक्र शकट।

इन व्यूहों के भाग तुएड, मुख, नेत्र, पच्च या पार्श्व; पृष्ठ. सेना-जघन थे। श्रंगाटक व्यूह के श्रंगादि भाग थे। प्रत्येक भाग में एक श्रथवा श्रनेक मुख्य योद्धा उचित दलों-समेत नियुक्त किये जाते थे। वज्र-त्यूह के सम्बन्ध में लिखा है कि इस व्यूह-द्वारा छोटी सेना बड़ी सेना को हरा लेती थी। मएडल-व्यूह सातवें दिन के युद्ध में पाएडवों ने रचा था। उसमें एक एक हाथी के साथ सात सात रथ थे। एक एक रथ के साथ सात सात घोड़े, एक एक घोड़े के साथ सात धनुर्घर श्रोर एक एक धनुर्घर के साथ सात चारी थे। सचक्र शकट दोहरा व्यूह प्रतीत होता है। इसका दूसरा नाम सूचीपद्म दिया गया है। इस व्यूह के बीच में एक श्रोर व्यूह था। इन व्यूहों की रचना किस प्रकार नाम का तीसरा व्यूह था। इन व्यूहों की रचना किस प्रकार

१. शान्तिपर्वे० ६५ । द्रोग्य० १६०, ११-१२ ।

२. भोष्मपर्व० ८२, १४--१४ ।

होती थी, इसका वर्णन कहीं नहीं किया गया। प्रत्येक व्यूह के नाम से उसके आकार का कुछ कुछ अनुमान होता है। विविध पित्तयों के आकार में कुछ अवान्तर भेद होते होंगे, जिनका पता लगाना इस समय असम्भव है। सचक्र शकट व्यूह का परिमाण बारह गव्यूति लिख कर उसके पीछे का विस्तार पाँच गव्यूति बताया गया है। यह व्यूह और सब व्यूहों से बड़ा था। जयद्रथ की रत्ता के लिए द्रोण ने इसकी रचना विशेष चतुराई से की थी। इसके आगे चक्र था कौर पीछे शकट।

लड़ाई दो प्रकार से होती थी—एक द्वन्द्व-युद्ध, दूसरा संकुल युद्ध। द्वन्द्ध में एक बीर के सम्मुख एक ही वीर होता था। मंकुल में सेनायें लड़ती थीं। महाभारत-युद्ध के वृत्तान्त के पढ़ने से पता लगता है कि द्वन्द्व और संकुल दोनों प्रकार के युद्ध साथ साथ चलते रहते थे। मुख्य योद्धा एक एक रहते भी उनकी सहायता को दोनों पत्तों से अनेक वीर आ उपस्थित होते थे। संकट के समय अपने साथी को बचाना तथा किसी अन्य आवश्यकता के अवसर पर उसके आड़े आना सर्वथा विहित था। भीष्म से शिखएडी लड़ रहा था परन्तु उसे सब तरह की सहायता अर्जुन देता चला जाता था। यही बात दूसरे पत्त के योद्धा भी कर रहे थे। अभिमन्यु पर छः महारिथों का वार अवैध इसलिए समका गया कि वह अकेला और निःशस्त्र था।

द्वन्द्व-युद्ध द्वारा किसी राजनैतिक मगड़े का निर्णय करने का रिवान भी उस समय प्रचलित था। जरासन्ध और भीम के द्वन्द्व-युद्ध ने भारत की एक बड़ी राजनैतिक समस्या का अन्त कर दिया महाभारत के युद्ध की समाप्ति भी हुई तो दुर्योधन श्रीर भीम के द्वन्द्व-युद्ध पर ही, परन्तु इस विधि का अवलम्बन दुर्योधन ने तब किया जब श्रीर सब विधियाँ असफल रही। पारडवों की प्राप्त की हुई विजय को सन्देह में डाल कर दुर्योधन ने कुछ समय तो श्रीकृष्ण जैसे स्थितप्रज्ञ को भी चिन्तित कर दिया।

युद्ध की मुख्य मामग्री हाथी, घोड़े, रथ, बाण और धनुप थे। गजसूत्र अर्थात् हाथियों को विद्या का अभ्याम च्रित्रय लोग करते थे। प्राग्ड्योतिष् का भगदत्त और अर्वान्त के विन्द और अनुविन्द हाथियों का एक बड़ा समूह साथ लाये थे। मनुष्य की तरह हाथियों को भी कवच पहिनाये जाते थे। इनका प्रहार भयंकर होता था। परन्तु भीम-सदृश कई वीर पैदल और बिना शस्त्र के हाथियों को व्थाकुल कर देने में प्रवीण थे। हाथी के नीचे जाकर गदा-द्वारा उमकी गत बनाना, यह इन वीरों के लिए बायें हाथ का खेल था। हाथियों के सिर पर खोद भी रहता था।

रथ दो पिह्ये के होते थे। प्रत्येक रथ में चार घोड़े जुता करते थे। रथ के बीच में योद्धा श्रीर उसके आगे सारिथ भैठता था। प्रवीण रथी सारिथ-विद्या का भी धनी होता था। श्रीकृष्ण श्रीर शलय इस विद्या के उस्ताद माने गये। सात्यिक श्रीर दुःशासन ने भी संकट-समय में इस विद्या के जौहर दिखाये। रथ को घुमाना, उसे तेज तेज चक्कर देकर तथा नीचे ऊपर उतार-चढ़ाव देकर सार्थि रथी को बचाता भी था और उसकी युद्ध में सहायता भी करता था। रथी धोड़े से शस्त्र तो इसी रथ में रख छेता होगा, परन्तु शस्त्रों का भंडार बड़े बड़े रथों में उसके साथ रहता था। जिस दिन कर्ण कौरव-सेना का सेनापतित्व कर रहा था, श्रश्चत्थामा शस्त्रास्त्र के साथ रथ अपने साथ छे गया था। भीम के राच्चस-पुत्र घटोन्कच के रथ का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

फौलाद का अत्यन्त घोर, रोछ के चमंड से मढ़ा हुआ बड़ा ३० नत्व 'लम्बा,.....आठ चक्रोंबाला विशाल रथ जिसका भएडा उत्पर उठा हुआ था। भएडे पर बड़े गिद्ध का चित्र था। छहू से सना हुआ, अतिड़ियों की माला से सुशोभित था।

( द्रोण० १४६,४६-६० )

एसा ही वृत्तान्त ऋलाम्बुप के रथ का मिलता है।

(द्रोगः १६८, १७)

रथ के निम्नर्लिखत अंग होते थे.-

चक्र, ईपा, पूग. श्रज्ञ, क्रूबर, श्रनुकर्ष, श्रादि ।

( द्रोग्ए० १४६, ३४ )

१ नल्व का परिमाण ४०० हाथ लिखते हैं। सम्भव है, महाभारत काल में इसका परिमाण कम हो। युद्ध के शक्ष ये थे:---

चेपणी—अर्थात् गोपिया जिसमें पत्थर गख कर फेंकते थे। शखों में आयम के गुड़ों का नाम भी श्राता है। गुड़ का अर्थ है गोली। इस गोली के फेंकने के लिए किस मशीन का प्रयोग होना था, यह नहीं लिखा। सम्भव है, चेपणी से यह काम भी लेते हों।

गदा—इस पर सोने के या सुनहरी [जाम्बूनदमय | पट्ट होते थे।

शिक्ति—लोहे का बना कचनार की शकत के मुखवाला नीचे से गंस्तनाकार चार हाथ लम्बा हथियार।

प्रास—दो हत्थों वाला ठोस लोहे का या अन्दर से लकड़ी का श्रीर ऊपर लोहे से मढ़ा चौबीस श्रंगुल का हथियार। भीष्मपर्व ५६,१४।

श्रमि-पतली लम्बी तलवार।

ऋष्टि--दुधारी तलवार।

तोमर—चार, साढ़े चार या पांच हाथ का, तीर की तरह तेज़ नोकदार हथियार। इस हथियार को आयस अर्थात् लोहे का लिखा है।

१. च्रेपणी से पास तक हथियारों का उल्लेख भीष्म २ ७६, १४ में पाया जाता है। ऐसे ही जो श्लोकाक नोचे दिये गये हैं, वे उनसे पूर्व के श्रद्ध के नीचे श्लीर स्वयं उनसे ऊपर श्लाये सब हथियारों के उल्लेख के प्रमाण हैं।

परिघ—डंडा जिसकी शाम लोहे की हो, या जो लोहे से मढ़ा हो।

भिन्दीपाल-बड़े फलवाला कुन्त (बरछा)।

मुशल—खेर का शूल। भीष्मपर्व ७३,३।

कर्णी--काँटेदार तीर।

नालीक—छोटा तीर। इसकी नोक के साथ दो उलटे काँटे लगे होते थे जिससे यह शरीर में घुसकर फिर निकल न सकता था।

नाराच — छोहे का शीर। इसे तैल-धौत अर्थात् तेल से साफ़ किया गया लिखा है।

भीष्मपर्व १०६, १३।

शर—सरकरडे का तीर। इसकी नोक लोहे या हड्डी की होती थी।

जुरप्र—चपटे मुँह का तीर। किसी दूर खड़े शत्रु का कोई अंग काटना हो तो इसका प्रयोग होता था। अर्जुन ने भूरिश्रवा की भुजा जुरप्र से ही काट दी थी।

शिलीमुख—तीर।

चक—यह हथियार श्रीकृष्ण का विशेष था। अन्य लोग भी इसका प्रयोग तो करते हैं परन्तु कृष्ण संभवतः इसके उस्ताद थे। यह फेंका हुन्ना लौट न्नाता था। न्नास्ट्रेलिया का बूमिराग भी कहते हैं, इसी प्रकार लौट न्नाता है। पहिश-नोहे के डंडे की तेज धारवाली बर्जी । कौटिल्य के टीकाकार ने पट्टम का अर्थ "उभयान्तित्रशूल- चुरकल्पः" लिखा है।

कामुर्क—ताल की लकड़ी का धनुष।

खड़--तलवार । गैएंड के सींग का हत्था । खड़ा के हत्थे हाथी-दांत के भी लिखे हैं ।

चाप—एक विशेष प्रकार के बॉस की कमान। एक स्थान पर इसका पृष्ठ सोने का लिखा है।

भीष्मपर्व १०३. २२-२४।

शतब्री—१. प्राकार पर धरा एक स्तम्भ जिल में सब श्रीर स लम्बे भोटे कील निकले रहते थे, श्रीर जिसके सिरी पर पहिंचे लगे होते थे। २.कोलों से श्राच्छादन चार नाल लम्बा पत्थर। ३. एक प्रकार का फेंकने का हथियार।

परश्चध—कत्सा। कुल्डाइं के रूप का हथियार। मुद्गर।

कम्पन—फेंकने का एक हथियार। वत्सदन्त—एक प्रकार का तीर। भुषुएडी—फेंकने का एक हथियार।

-श्रशनि— त्रज्ञ । यह भी एक फेंकने का हथियार है। इसे श्रष्टचक्र-युक्त कहा है। घटोत्कच ने कर्ण पर श्रर्शन छोड़ी थी। उसने इसे रोक कर लौटा दिया। वह शबु के घोड़ों, रथ श्रादि को भस्म कर पृथिवी में जा घॅसी।

लगुड़—मोटा लट्ट। गदा।
निश्चिश—टेढ़े फल की तलवार।
शूल—तेज नोक का भाला।
चूर—छुरा।
विशिख—नीर।

(द्रोगपर्व ३०, १६-१८)

कुन्त—पांच, छः या सात हाथ की काँटेदार बरछी।
भल्ल—श्चर्धचन्द्राकार फेंकने का हथियार।
श्रञ्जलिक—श्चर्जुन का बाग्ग-विशेष।
विषाट—लम्बा तीर।

( द्रोगपर्व ३=,२२ )

वज्र--- श्रश्ना ।
पापाण--- श्रश्मगुड़, पत्थर की गोलियां । पहाड़ी सेनाओं को श्रश्म-युद्ध में प्रवींण कहा गया है। लिखा है--- और लोग ये युद्ध नहीं कर सकते (द्रोणपर्व ३७,२४)। कौटिल्य में यन्त्रगोष्पण श्रीर मुष्टि पापाणों के फेंकने के साधन वताये गये हैं।

स्थूग--स्तम्भ।

योद्धा लोग अपनी रक्षा के लिए कवच पहिनते थे। ये लोहे तथा काँसे के होते थे। हाथ रें ढाल रहती थी। सिर पर शिरस्त्राण, हथेली पर तलत्र और उँगलियों पर अंगुजिल बांधते थे। दस्ताने (अंगुलिल्ल) का विशेषण एक स्थान पर गोधा चर्ममय लिखा है अर्थात् वह गोह के चमड़े का होता था।

घोड़ों की छाती पर उररछद, कमर पर कचा, पूँछ पर पुच्छत्र, गले में योक तथा और कहीं आपीड़ रहते, थे। हाथी के उत्पर परिस्तोम ऋषीत भूल होती थी। यह चमडे की भी होती थी, कपड़े की भी। अंकुशों में माणियाँ जड़ी रहती थी। गले में घएटे बँघे रहते थे। रथों में घूँघरू बँघे होते थे।

उपर्युक्त हथियार तो कुछ ऐसे हैं जिनका आकार तथा प्रयोग-प्रकार स्पष्ट समक्त मे आ जाता है। इनके अतिरिक्त आकों का वर्णन आया है। वे हमारे लिए दुर्बोध हैं। उनका प्रयोग मन्त्र-शिक्त-द्वारा होता था। मुख्य अस्त्र ये थे:—

त्र या.—

ज्ञह्मास्त — इसमें धनुष पर ही मन्त्र-शिक्त का प्रयोग किया जाता

था। इससे अवसंख्य तीर एक साथ खूटते श्रीर शत्रु को

नष्ट करते थे। श्राभ्यस्त योद्धा कई तीर एक साथ यों भी

चला लेता था। यथा भीम के सात तीर इक्रट्ठे श्रीर

वे भी भिन्न भिन्न शत्रुश्रों पर छोड़ने का उल्लेख है।

सम्भवतः वे एक दूसरे के पीछे इतनी शीघता से छूटे होंगे कि साधारण भाषा में उन्हें एक साथ छूटा कहना अत्युक्ति न समभा जाय। परन्तु ब्रह्मास्त इससे भिन्न है। प्राचापत्यास्त्र भी संभवतः ब्रह्मास्त्र का दूसरा नाम हो। ऐन्द्रास्त—अलम्बुष राचस की माया को सात्यिक ने इस अस्तर-द्वारा भस्म किया।

- सौर। स्न-श्रतम्बुप ने श्रपनी माया से श्रंधे । कर दिया । उसे श्रिमन्यु ने सौरास्त-द्वारा हटाया ।
- त्वाष्ट्रास्त्र— ऋर्जुन ने इसका प्रयोग संशप्तकगरण पर किया।
  वे एक दूसरे को ऋर्जुन समक्त ऋरापस में ही
  संहार करने लगे। इसी ऋस्त्र से हजारों वीर पैदा
  होने की बात भी आगे ऋर्डि है।
- श ग्रेयास्त्र—यह आग लगाता और वारुणास्त्र उसे बुमा देता था। द्रोण के शिच्चणालय ही में अर्जुन वारुणास्त्र का प्रयोग गुरु का कमण्डल शीघ्र भर देने के लिए करता था। इससे वह अपने सहपाठियों से पूर्व लौट आता और विद्याभ्यास के लिए अधिक समय प्राप्त कर लेता था। जयद्रथवध के दिन रथ के घोड़े थक गये तो उन्हें पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने वारुणास्त्र-द्वारा तालाब खोद दिया। वह केवल पानी में ही न भर गया, किन्तु उस पर तत्काल कमल, कमलनियाँ और हंस, कारण्डव

आदि पत्ती भी उपस्थित हो गये । शर-शच्या पर पड़े भीष्म को पानी भी अर्जुन ने इसी वारुगास्त-द्वारा पृथ्वी से फ़ौवारा सा चलाकर पिलाया था। नागास्त—इसके चलाने से सारे शत्रुओं पर साँप लिपट जाते थे। अर्जुन ने इसका प्रयोग संशष्तकों पर विया था।

सौपर्णास्त्र--नागास्त्र का प्रतिकार सौपर्णास्त्र-द्वारा किया गया। नारायणास्त्र-द्रोणाचार्य के मरने पर अश्वत्थामा ने नारायणास्त् चलाया। उससे हजारों की संख्या में दी नाम बाग प्रकट हुए। वे जलते हुए मुखोंवाले सांपों की तरह पाण्डवों का नाश करते प्रतीत होते थे। फिर कांद्र्णा-यस के गोले निकले। वे स्वच्छ आकाश में तारों की तरह चमक रहे थे। फिर चार चार चकोंवाली शतन्नियाँ ऋौर गोले तथा जुगन्त चक सूर्य-मण्डलों की तरह घृमने लगे। ज्यों ज्यों पाएडव लोग लड़ते थे त्यों त्यों यह अस्त्र बढ़ता जाता था।....... इसका प्रतिकार श्रीकृष्ण ने बताया। वह यह कि सब लोग शस्त्र ढालकर घोड़ों, हाथियों तथा रथों से **उतर जायँ। पृथ्वी पर खड़े न्यस्त-शस्त्र मनुष्य** का यह ऋस्त कुछ न विगाडेगा।

द्रोग २००, १६-२१,३८,

मझिरा। —युद्ध के समाप्त होने पर श्रश्वत्थामा ने एक सींक पर मन्त्र-शक्ति का प्रयोग कर वह श्रक्ष चलाया। अर्जुन ने भी इसके उत्तर में अख चला दिया। व्यास के कहने से श्रजुन ने श्रपना श्रक्ष लौटा लिया परन्तु अश्वत्थामा में लौटाने की शक्ति न थी। उसका श्रक्ष उस समय कक गया परन्तु उसका फल श्रागे चलकर यह हुआ कि उत्तरा के पेट से जो पुत्र पैदा हुश्चा वह मग हुशाथा।

हमने इन अक्षों का वर्णन महाभारतकार के अपने शब्दों में दे दिया है। "मातृविलास" नामक पुस्तक में इन अस्त्रों की व्याख्या गायत्रीमन्त्र के अन्तों के उल्रेट सीधे क्रम से लाखों करोड़ों बार जाप के रूप में की है। इस जाप से योदा में अलौकिक शक्ति आ जाती है। महाभारत में इस नियम का उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है कि अस का प्रयोग अनुस्रवित् पर नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य का एक अपराध इस अख-विद्या के न जाननेवालों में इन अस्त्री का चलाना था। संभवतः इसी श्रपराध के कारण मृत्यु से पूर्व उसके अख फ़ुरने बन्द हो गये थे। हो सकता है, इनमें से कुछ असों में किसी यान्त्रिक विशेषता के कारण विशेष शक्ति आ जाती हो। ऐषीक तथा नारायण अख--जिन रूपों में उनका वर्तमान महाभारत में वर्णन है-स्पष्ट काल्पनिक-कोई दिव्य से- हथियार हैं।

योद्धा लोग इन हथियारों—श्रक्षों तथा शक्षों—के प्रयोग से पूर्व तथा इसका प्रयोग करते हुए प्रेरक ध्वनियों से खूब लाभ उठाते थे। प्रत्येक प्रमुख योद्धा का श्रपना शंख होता था। उसकी ध्वनि शक्षु के प्रति उसका श्राह्मान थी। दुंदुभि तथा भेरी की श्रावाज योद्धाओं को लड़ाई के लिए उकसाती थी। रथों में मृदंग बँधे रहते थे जो रथ की गति के साथ साथ बजते थे। गोमुख, पणव श्रीर श्रानक भी इसी प्रकार के वाद्य थे। लड़ते समय योद्धा ताली ब नाते थे। उनका 'तलस्वन' भयद्भर होता था। इसमे यह भी प्रतीत होता है कि उनके शक्ष चलाने में संगीत के ताल की सी समता रहती थी।

जयद्रथवध के दिन अर्जुन की सहायता के लिए सात्यिक को भेजने लगे हैं तो उसकी पूजा कन्याओं से कराई गई है। इससे युद्ध की प्रेरणा कितनी प्रवल और कितनी पविस्न हो जाती है, राखी-वंधा राजपूत ही इस रहस्य को समक सकता है।

महाभारत की लड़ाई खुले मैदान में हुई थी। कई युद्ध दुर्ग-युद्ध होते थे। बढ़े बड़े नगर जिन्हें पुर कहते थे, दुर्ग ही हुन्ना करते थे। द्वारवती की रचना का वर्णन हम किसी पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं। उसे भएडे बाढी, फाटफोंवाली, योद्धाश्रोंवाली, चुर्जोंवाली, यन्त्रोंवाली, सुरंग खोदने की सामग्री से युक्त, लोहे के कीलोंवाली, गलियोंवाली,

ष्यट्टालिकात्रोंवाली, पुरद्वारोंवाली, मोर्चीवाली, ज्वालात्रों तथा श्रलातोवाली, भेरियों, परावों और श्रानकोंबाली, तोमरों, श्रंकुशों, शतिवयों, भुष्रिडयों, पत्थर के गोलों, लोहे-चर्मी (ढालों ) वाली, आग और पिघने हुए गुड़ से युक्त शिखरोंबाली श्रीर रथों इत्यादिवाली कहा गया है। यह भी लिखा है कि नगरी में बहुत से गुल्म अर्थात बुर्ज थे। बीच के बुर्ज पर खड़े प्रहरियों ने शाल्व के आक्रमण का समाचार दिया था। इस समाचार के मिलने पर जो परिखाओं में कीलें बिछा देने आदि की तैयारियां की गई थीं, उनका वर्णन हम उत्पर कर चुके हैं। (वनपर्व १४-४-८) शान्तिपर्व के ८६ वें अध्याय में भीष्म कहते हैं:-- रुगे में लोहे, काष्ठ, बुस [भुसा !, अङ्गार (कोयला), दारु ( लकडी ), शृंग ( सींग ), श्रास्थि, वेग्रु ( बाँस ), मजा [चर्बी], स्तेह [तेल, ] वसा, चौद्र [शहर], औषध, शण, सर्जरस चीड़ का बेरजा], धान्य, शस्त्र, ज्ञार, चर्म, स्नायु, मुख, बल्बज [घास], दंध्वन श्रादि के भएडार रहने चाहिएं ॥ श्रीर तालाब, बाविखयाँ श्रादि रोक देनी चाहिएं। इन सन्दर्भी से भी उस समय की युद्ध-शैली के एक विभाग पर अन्ह्या प्रकाश पड़ता है।

उभय पत्त की सेनाओं म जातियों के विभाग के देखने से पता लगता है कि सारा भारत इस युद्ध में सम्मिलित था। कुछ जातियाँ दोनों खोर बँटी हुई थीं। यथा दशार्ण और शैञ्य प्रथम दिवस ही पाएडवें में भी हैं, कौरवों में भी। नाग्यण जिनका

दूसरा नाम गोपाल था पाएडवों की श्रोर से भी लड़ रहे थे, कौरवों की श्रोर से भी। इसका कारण कई श्रवस्थाश्रों में तो यह होगा कि कई जातियाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही नाम से बस रही भी। हो सकता है, उसी नाम के एक राष्ट्र ने पारडवों का पत्त लिया हो, श्रीर एक राष्ट्र ने कौरवों का । वृष्णियों की सहःतुभूति. जैसे हम उत्पर कह आये हैं, दोनों पत्तों में बँटी हुई थी। नागयणसेना का कुछ भाग सात्यिक आदि के साथ पाएडव-द्लं मे जा मिला था। इन्हीं की गणना भीष्म द्वारा मथित सेनाओं में की गई है। शेष कृतवर्मा आदि के माथ कौरवों से जा मिले थे। इन्होंने संशप्तकों से मिलकर श्रर्जुन को मुख्य युद्ध से अलग एक पृथक मुठभेड़ में लगा रक्खा था। कृतवर्मा की नायकता में इनका नाम विशेष प्रकार से भी महाभाग्तकार ने गिनाया है। युख्य योद्धा तो प्रतिदिन लड़ते थे परन्तु सेनाओं को किसी दिन युद्ध, किसी दिन विश्राम करने दिया जाता

कर्ण० ६, ३

श. नारायणा वल्लवाश्च रामाश्च शतशो रेगे ।
 श्रनुरक्ताश्च विजये भीष्मेण युधि पातिताः ॥

२. कृतवर्मा रथैश्तूर्ण वृतो भारत नाववैः । नारायग्रविशेषैश्च शिविरायैव दुद्रुवे ॥ कर्ण० ६५. ५

था। प्रत्येक दिन के लड़नेवाले दलों की सूचियां पढ़ने से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।

साधारणतया दिन ही को लड़ाई होती थी परन्तु जयद्रथ के बध से बिगड़ उठे द्रोण ने गत को भी युद्ध जारी रक्खा था उस युद्ध के लिए प्रदीपों का प्रबन्ध किया गया था। कौरव-दल में प्रत्येक रथ पर पाँच प्रदीप, प्रत्येक हाथा पर तीन श्रीर प्रत्येक घोड़े पर एक प्रदीप जलाया गया। पाण्डव-पन्न में प्रत्येक हाथी पर ७, प्रत्येक रथ पर १०, प्रत्येक घोड़े पर दो, इनके श्राति के श्रागे पोछे इधर-उधर प्रदीग ही प्रदीप दिखाई देते थे ये प्रदीप सुगन्धित तेल से जलाये गये थे और पदातियों ने उन्हें पकड़ रक्खा था। दुर्योधन ने हथियार छुड़वा कर उनके हाथों में प्रदीप पकड़वा दिये थे।

दूत की हिंसा वर्जित थी। यह अपने राजा ही का मुख समभा जाता था और उसे अपना सन्देश निर्भीकता से सुनाने की खुली छुट्टी थी। मर रहे, संकट में पड़े, निस्तन्तान,शाबन्दीन, टूट गई ज्यावाले तथा मर गये घोड़ों वाले शात्रु को मारना भी निषिद्ध था। जिसके अण हो गया हो उसकी चिकित्सा या तो विजयी राजा के अपने ही देश में कराकर उसे छोड़ देने का या उसे उसी के अपने

१. निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथञ्चन । भग्नरास्त्रो विपन्नश्च कृत्तज्यो हतवाहनः ।

देश में भेज देने का विधास था। उयुद्ध में पकड़ी गई कन्या से एक वर्ष तक विवाह की बात ही न की जा सकती थी। सूट के माल का विनिवोग भी एक वर्ष के बाद होता था। २

दो लड़ रही सेनाओं में चिस्थिर शान्ति कराने का प्रकार यह था कि एक ब्राह्मण उन युद्ध-व्यस्त दलों के बीच में आ जासा। उसे देखते ही योद्धा लोग रुक जाते।

इन उदात्त नियमों पर किसी टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। किसी भी युग में किसी भी जगह इन नियमों का आदर ही किया जायेगा।

१. चिकित्स्यः स्थात् स्विविषये प्राप्यो वा स्वयहे भवेत्। निर्वे ग्रश्च स मोक्तव्य एष धर्मः सनातनः ॥ शान्तिपर्वे श्र० ६५ श्लो० १७, १८

२. नार्वाक् संवत्सरात् कन्या प्रष्टव्या विक्रमाष्ट्रता । एवमेव धनं सर्वे यचान्यन्त् सहसा द्धतम् ॥ शान्तिपर्वे ६६,५ ॥

३. श्रमीकयोः संहतयोः यदीयाद् ब्राह्मणोऽन्तरा । शान्तिमिच्छन्नुभयतो न योडव्यं तदा भवेत्।। शान्तिषवे ६६. ⊆

### अश्वमेध

# अर्थात्

## पाएडव साम्राज्य की पुनः स्थापना

युद्ध की समाप्ति पर वैराग्यवृत्ति का उद्रेक स्वाभाविक था। युधिष्ठिर की प्रकृति में वैराग्य की वृत्ति का प्राबल्य था भी। उसे सबसे श्रधिक शोक हुआ। कर्ण उसका भाई था, इस बात का पता उसे अपनी माता से अभी-युद्ध के परचात् लगा। पर अब तो हाथ मलने के सिवाय श्रीर चारा ही क्या था ? उसके चारों भाई, द्रौपदी, कृष्ण, व्यासादि सभी श्रपना श्रपना दु:ख भूल गये श्रौर युधिष्ठिर को सान्त्वना देने लगे। वन जाने की ऋपेत्ता घर में रहना, और राज-धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है--प्रकृति-धर्म का यह गुर समभाने की उसे आवश्यकता हुई। श्रीकृष्ण ने सलाह दी कि भीष्म जब से घायल हुए हैं, कुरुत्तेत्र के मैदान ही में डेरा लगाये हुए 🕇, उनके चरणों में पहुँचना चाहिए। सम्भवतः उनकी अवस्था हस्तिनापुर जाने के योग्य न थी या महाभारत के कथनानुसार उनकी अपनी इच्छा ही रणभूमि में प्राण त्यागने की थी। उनके पास जाने की मन्त्रण। देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा:-- 'भीष्म ने संसार को खूब देखा है। राजाओं की कई

पीढ़ियाँ उनके सामने से गुजरी हैं। नीति तथा धर्म का जितना विस्तृत और गंभीर ज्ञान वे रखते हैं, किसी अन्य को उसका एक श्रंश भी उपलब्ध हो सकना सम्भव नहीं। ज्ञान के इस अथाह समुद्र से कुछ कए। यदि प्राप्त हो सकते हैं तो अभी। युधिष्ठिर श्रादि को उपदेश उन्हीं से लेना चाहिए.

वनवास के पश्चात् युधिष्ठिर श्रव फिर राज्य का अधिकारी हुआ था। उसका फिर से श्रमिषे क हुआ श्री वह भी दम के चरणों से उपदेशार्थ उपस्थित हुआ। श्रीकृष्ण तथा पाएडव श्रीर सात्यिक श्रादि श्रमी साथ थे। भी दम जब तक जी वित रहे, मनोहर कथाश्रों के रूप में श्रपने श्रनुभव का सार उक्त श्रोतमण्डल के कर्ण-गोचर कराते रहे। भी दम का वह उपदेश शान्तिपर्व के रूप में महाभारत के पृष्ठों में सुगित्तित है। जैसे हम एक वार पहले भी कह चुके हैं, शान्तिपर्व संसार के समाज-शास्त-विषयक साहित्य में ऊँचा श्रादर का स्थान पाने का श्रिधकारी है। इस समय श्रावश्यकता है उसे श्राधनिक रीति से सम्पादन करने की।

जब तक भीष्म के मुखारिवन्द से इस ज्ञान-गंगा का अटूट प्रवाह चलता था, युधिष्ठिर को भी शान्ति रही, दूसरों का धीरज भी नहीं दूटा। परन्तु भीष्म की तो उसी घायल अवस्था सें मृत्यु हो गई। अब युधिष्ठिर और व्याकुल हुए। व्यास ने समकाया—तुन्हें अश्वमेध करना चाहिए। यही सम्मति श्रीकृष्ण की थी।

अश्वमेध आर्थ-राजाओं का एक पुराना यह है। अश्व राज्य-शक्ति का द्योतक है। शनपथ ब्राह्मण में कहा है— त्रंत्र वाऽश्वः (१३.२.२.१४३) जो चित्रय अपने आपको सबसे अधिक बलवान सममना है, वह एक घोड़े को आगे लगाकर सब राष्ट्रों में फिर आता है। सेनायें भी उसके साथ रहती हैं। जो राष्ट्र उसकी प्रमुखता को म्बीकार करते हैं, वे उसे बिना विरोध के अपनी परिधि में से गुजर जाने देते हैं, उसके घोड़े की पूजा करते हैं और उसे कर देते हैं। जिन्हें उसकी वीरता का सिक्का स्वीकार नहीं होता, वे घोड़े को रोक लेते हैं। उनसे उसका युद्ध होता है। यदि वह जीत जाय तो वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।

यह अश्वमेध अपनी वैयक्तिक वीरता का सिक्का बैठाने के लिए भी किया जाता है और अपने राष्ट्र का साम्राज्य अन्य राष्ट्रों पर स्थापित करने के लिए भी। युधिष्ठिर के अश्वमेध का उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना था। महाभारत के युद्ध में विजय तो पाएडवों ही की हुई थी। परन्तु त्येक राष्ट्र की स्रोर से इनके सम्राट् माने जाने का अवसर इस युद्ध के साथ साथ नहीं आ सका था। राजसूय के पश्चात् पांडवों को वनवास मिल गया था। बना बनाया साम्राज्य भर-पट नष्ट-अष्ट हो गया था। उसे फिर से स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि फिर से दिग्विजय की जाय। अश्वमेध इसी विजय का वैधक्षप था।

व्यास ने युधिष्ठिर को इस अधिमेध के समारंभ से पूर्व हिमालय की घाटियों में छिपे एक महान् धन-कोष का पता दिया। महाभारत के भयक्कर युद्ध ने राष्ट्र को धन-विहीन बना दिया था। वह ज्ञति इस कोष की प्राप्ति से सहज ही में पूर्ण हो गई।

श्राजुन ने यज्ञीय अश्र के अनुसरण की विधिपूर्वक दी हा। ली श्रीर वह भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सेना-समेत प्रविष्ट हुआ। राष्ट्रों की सेनायें प्रायः कौरव-दल के साथ मिलकर पाण्डव-दल से पराजित हो चुकी थीं। किरात, यवन, नेलच्छ जो दुर्योधन की श्रीर से लड़े थे, बे तो अभी विरुद्ध थे ही। इनके श्रातिरिक्त कई श्रार्य राजा भी श्रर्जुन की शक्ति की परी हा। लिये विना मान्नाज्य में सम्मिलत नहीं हुए।

युधिष्ठिर ने श्रर्जुन से साग्रह श्रनुरोध किया था कि जहाँ तक हो सके दिग्विजय बिना रक्तपात के की जाय।

१. किराता यवना राजन् बहवोऽपि धनुर्धराः ।
म्लेच्छाश्वान्ये बहुविधाः पूर्वे ये निकृता रखे ॥
श्रार्याश्च पृथ्वीपालाः प्रहृष्टनरवाहनाः ।
सनीयुः पागडुपुत्रेख बहवों युद्धदुर्मदाः ॥
श्रक्षमेष श्र०७३ श्लो०२७, २८

२. स हि वी(ः प्रयास्यन् वै धर्मराजेन वारितः। हतबान्धवा न ते पार्थं हन्तव्याः पार्थिवा इति॥ ग्रश्व०७४.७.

विशेषतया स्त्रयं राजाओं की हत्या न ही हो तो उत्तम है। १ यह इसलिए कि साम्राज्य का आधार पाशविक बल नहीं, पारस्परिक प्रेम और सममौते ही को बनाना इष्ट था।

प्रायः वे आर्थ राजा ही वही अर्जुन के रास्ते में बाधक हुए जिसके पिता या ज्ञाति युद्ध में पाएडवों के हाथों मारे गये थे। उदाहरणतथा त्रिगर्त्त [जालन्वर के राजा] जिन्होंने युद्ध के समय संशप्तक-दल के रूप में अर्जुन को अन्त समय तक एक अलग उलक्षत में उलक्षाये रखा था। इस समय इनका राजा सूर्यवर्मा था। अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ परन्तु अन्त को सारे त्रिगर्त्त-राष्ट्र ने अपने आपको अर्जुन के चरणों में डाल दिया।

प्राग्ज्योतिष [ श्रासाम ] का राजा इस समय भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त था। उसे अर्जुन के हाथों भगदत्त के मारे जाने का गुस्सा था। उसके साथ तीन दिन मुठभेड़ रही। श्रान्त को श्रर्जुन के प्रहार से वह पृथ्वी पर जा पड़ा। परन्तु श्रर्जुन ने अपने बड़े भाई की श्राज्ञा का पालन कर उसके प्राणों की रचा की श्रीर उसे प्रीतिपूर्वक श्रश्वमेध में आने का निमन्त्रण दिया।

१. राजानस्ते न इन्तव्या धनक्षय कथञ्चन । श्रश्न० ७६, ११।

वक्तव्याश्चापि राजानः सर्वे सह सुहुजनैः। युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भवद्भिरनुभूयताम् ॥ २३॥

सिन्धुराज जयद्रथ की हत्या अर्जुन, अभिमन्यु का बदला लेते हुए कर चुका था। जयद्रथ के लड़के सुरथ का भी इससे पूर्व शोकवश प्राणान्त हो गया था। सिन्घुराष्ट्र के योद्धाश्चों ने अर्जुन का रास्ता रोका उनसे भगंकर लड़ाई ठन गई। परन्तु सेनाओं के घोर संहार की ताब न लाकर अन्त को जयद्रथ की रानी, धृतराष्ट्र की लड़की दु:शला अपने पोते को साथ लिये ऋर्जुन के सन्मुख ऋाई । अर्जुन ने गाएडीव ग्ख दिया। दोनों की आँखों में आँसू आ गये। दु जला ने कहा-जैसे श्रभिमन्यु का लड़का परीचित् पाएडव-वंश का एक-मात्र श्रवलम्ब है, बही दशा इस सुरथ के जाये की हमारे घर में है। मैं इसके प्राणों की भिन्ना भागती हूँ। ऋर्जुन ने बहिन को गले लगा लिया श्री। जयद्रथ के पोते को दूसरे राष्ट्रों के राजाओं की तरह युधिष्ठिर का प्रेम और शान्ति का संदेश दिया।

मिणपुर की राजकुमारी चित्राङ्गदा ऋजुंन की धर्मपत्नी थी। सुभद्रा से विवाह करने से पूर्व तीर्थाटन करते हुए अर्जुन मिणपुर भी पहुँचा था और चित्राङ्गदा से उसका पाणिप्रहण हुआ था। इस विवाह में शर्त यह थी कि चित्राङ्गदा रहेगी अपने पितृकुल ही में और उसकी सन्तान वहीं के राजसिंहासन की उत्तराधिकारिणी होगी। अर्थात् वह विवाह मिणपुर के राजवंश के चलाने के लिए ही हुआ था।

इस समय वहां का राजा बश्चवाहन स्वयं अर्जुन का पुल था। वह प्रेम-पूर्वक पिता के दर्शनार्थ अगुवाई को गया। अर्जुन ने उसे डाँटा कि तूने मेरा नाम कलंकित किया है। जब मैं विजय यात्रा को निक्ता हूँ तो तुमे सशस्त्र मेरा मुझाबला करना चाहिए था। इस पर बश्चवाहन ने शस्त्र प्रहण कर अर्जुन को ललकारा। दोनों में बड़े जोरों का युद्ध हुआ। अन्त को दोनों अचेन होकर गिर पड़े। चित्रां क्रेंदा चिन्तित हुई, परन्तु पहले तो बश्चवाहन और फिर अर्जुन सचेत हो उठ खड़े हुए और उनमें सन्धि हो गई। वश्चवाहन ने माता-समेन अश्वमेध में आना स्वीकार किया।

मगध का राजा इस समय जरासन्ध का पोता, सहदेव का पुत्र मेघसन्धि था । उसने अर्जुन का रास्ता रोका श्रीर खूब पराक्रम प्रदर्शित किया। विजय अर्जुन की रही। उसे भो अर्जुन ने ज्ञा कर भाई के अश्वमेध में निमन्त्रित किया।

इसके पश्चात् अर्जुन चेदियों की राजधानी शुक्तिमती, काशी, कोशल अंग, किरात, तङ्गण, दशाणे, निषादराज एकंछठ्य के राज्य इत्यादि इन सब राष्ट्रों में प्रविष्ट हुआ । इनमें
से किसी किसी जगह तो युद्ध हुआ और कहीं कहीं स्वयं
राष्ट्रपतियों ने श्रधीनता स्वांकार कर ली। द्रविड़ों, आन्ध्रों. औड़ों,
माहि कों और कोल्विगिरि के रहनेवालों से लड़कर अर्जुन ने इन
सबको अपने पत्त का किया। तब सुराष्ट्र से होता हुआ प्रभास
पहुँचा। वहाँ से द्वारवती गया। वासुदेनसमेत, आनर्त्तराज उमसेन

ने ऋर्जुन का स्वागत कर यिहाय घोड़े का यथाविधि सत्कार किया।

द्वारवती से पक्चनद और पक्चनद से गान्धार प्रयाण कर अर्जुन ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अपनी विजय-यात्रा की इतिश्री की। शकुनि के पुत्र के हृदय में अपने पिता के वध का शूल अभी विद्यमान था। वह सेना-सहित सामने आया परन्तु हार कर अश्वमेध में आना मान गया। यहाँ भी शकुनि की पत्नी ने बीच में पड कर शान्ति कराई। अर्जुन ने उस देवी की पूजा की और कहा—आपका लड़का मेरा भाई है। अश्वमेध से हमारा अभिप्राय पुराना शूल मिटाना है, नया वंमनस्य बढ़ाना नहीं।

वास्तव में श्रश्वमेधयक्क किया ही इसलिए गना था कि
महाभारत के युद्ध से जो भारत दो भागों में बँट गया था,
वह फिर से एक हो जाय। श्रमेक राष्ट्रों के राजाओं की
हत्याओं आदि से जो पाएडवों के विरुद्ध, श्रसंख्य राज-वंशों
के मनस्वी वीरों के हृदयों में गहरे घाव बैठ गये थे, उन्हें
सान्त्वनापूर्वक भर दिया जाय। युधिष्ठिर को इस यइन्
हारा यह दिखाना था कि पाएडव बलवान् तो हैं, परन्तु
उनका बल श्रत्याचार के लिए नहीं, विखरे राष्ट्रों को मिलाने,
उन्हें परस्पर प्रेम-सूत्र में पिरो कर साम्राज्यक्ति कि एक माला
के क्रप में संगठित कर देने, उनकी विखति क्रिकारों को एक
दूसरे के विरोध में नष्ट न होने देने ही नहीं, किन्तु उन

सबके संयोग से समूचे भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए है।

जब युधिष्ठिर ने सुना कि ऋर्जुन यि ये घोड़े-सिहत भारत की पदिचित्ता कर हिस्तिनापुर लौट रहा है, तो इन्होंने यह को तैयारी की । सोने के घड़े, कलश, पात्रियाँ, कटक, मटके, लकड़ी के यूप जिन पर खूब सोना जड़ा था, इत्यादि सब सामग्री एकत्रित हुई। स्थल तथा जल दोनों विभागों के पशु छ।ये गये। अन्न के ढेर लग गये—गोदाम भर गये। दूध-दही तथा घी आदि की नहरें बह निकलीं।

बलदेव-समेत श्रोकृष्ण इस यज्ञ में पधारे। अभी अर्जुन यात्रा से लीट ही रहा था। द्वारवती में वह फुष्ण से मिल चुका था। युधिष्ठिर ने बृष्णिकुल के कुशल-सम्बन्धी प्रश्न पूछ कर अर्जुन का समाचार पूछा। कृष्ण ने अर्जुन की और से सन्देश दिया कि यज्ञ का सब ठाट समा-रोह-पूर्वक किया जावे परन्तु एक बात का विशेष ध्यान रहे कि राजसूय की तरह इस यज्ञ में अर्घहरण के सदृश, किसी के लिए कोई अपमान-सूचक, अनर्थ की बात न हो जाय। सब राजाओं का सत्कार पूर्ण-साबधानी से, पूर्ण विनय-पूर्वक हो। कहीं राजाओं के द्वेष से फिर प्रजाओं का नाश न हो।

१ आर्गामध्यन्ति राजानः सर्वे वै,कौरवर्षभ । प्राप्तानां महता पूजा कार्यो ह्येतत् चमं हि ते ॥

इस चेतावनी वा अर्थ स्पष्ट है। श्रश्नमेध वस्तुत: राजसूय के समय की गई भूलों का प्रतिशाध था। उस समय कृष्ण को अर्घ दिया जाना राजनैतिक दृष्टि से उचित नथा। कृष्णाएक तो स्वयं राजा न था। राजकुल का अप्रवश्य था श्रीर श्रपनी नीतिनिपुराता के कारण कई राज्यों की श्रपनी अँगुलियों पर नच। रहा था। उसके प्रचलित किये इस सिद्धान्त ने कि राजा कोई दैवशक्ति नहीं, यदि वह श्रानीति करे तो दण्डनीय है, यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर **उसका वध भी कि**ट। जा सक्ता है, तात्कालिक राज-नीति में क्रान्ति पैदाकर दीथी। कंस को उसने स्वयं मार डाल। था। जरासन्ध का वध उसने भीम के हाथों करा दिया था। दुर्योधन का साथ लाग देने का उपदेश पहले तो विदुर ने द्युत खेले जाने से पूर्व धृतराष्ट्र को अपनी सभा में दिया, किर श्रीकृष्ण ने भी दूंतंकर्म करते करते उसकी दुष्टता का श्रीर उपाय न देख उसे कैंद का के पाएडवों के हवाल कर देने का प्रस्ताव स्वयं कौरवों की सभा में उपिथत कर दिया। इसमें श्रीकृष्ण ने उदाहरण भी कंस का सिर स्वयं उतार देने का दिया।

इत्येतद्वचनाद्वाजा विज्ञापो मम मानद । यथा चार्त्यायकं न स्याद्यदर्षहरगोऽभवत् ॥ कर्तुमर्शत तद्वाजा भवाश्चाप्यनुमन्यताम् । राजद्वेपान्न नश्येयुप्साः राजन् पुनः प्रजाः ॥ ऋश्वमेध श्र० ८६. स्ठो० १५, १७.

युद्ध के बीच में भी जब भीदम पर श्रीकृत्स ने स्वयं हथियार उठाया और उसने शक्ष रख दिये तो क्रुड्ण ने उसे हठी गजा के हठ का सहायक होने का दोष दिया। भीष्म ने इस सहायता में यह हेतु बताया कि राजा "परम दैवत" है. ती कृष्ण ने कंस के वध की छोर संकेत कर कहा कि वह भी तो हगारा परम देव था। इन घटनाओं में से कुछ राजसूय से पूर्वकी और कुछ उसके पश्चात् की हैं। इनका एकत्र बर्णन करने से हमारा अभिप्राय यह दिखाना है कि श्रीकृःण का यह क्रान्तिकर सिद्धान्त जहाँ धीरे धीरे विदुर जैसे नीतिज्ञों के हृदय में घर करता जा रहा था, वहां कृष्ण स्वंय उसे कियात्मक रूप देते चले जा गहे थे। युद्ध के चेत्र में भूरि-श्रवा की भुना ऋर्जुन के तीर से कट जाने पर भूश्रिवा का यह कहना कि वृद्धि त्रात्य हैं - अर्थात् (पुराने राजाओं द्वारा) बहिष्कृत, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय के राजवंश श्रीकृष्ण के राजनैतिक विचार तथा व्यवहार से श्रात्यन्त श्रमन्तुष्ट थे । युधिष्ठिर के राजसूय में इनने मुकुटधारी नरेशों के होते हुए एक "अराजा" ही को नहीं किन्तु राजद्रोही क्रातिकारी कृष्ण को ऋषे दिया जाना उन्हें क्योंकर सहा हो सकता था? शिशुपाल तो उस ज्यापी श्रसन्तोष का केवल प्रसन्न चिह्न-मात्र ही था जो उस समय के नरेन्द्र-मराडल में अंदर अंदर काम अर रहा था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर की सभा से छौटते हुए जहाँ चचेरे भाइयों की इतनी बदी हुई समृद्धि और अलौकिक शान बान को देखकर अपनी पुरानी ईर्घ्या का प्रकाश किया, वहां यह आशंका भी प्रकट की कि यदि इस राज-घातक प्रवृत्ति का प्रतिकार न हुआ तो सभी राजाओं का वही हाल होगा जो शिशुपाल का हुआ है। शिशुपाल के बध ने बस्तुतः राजाओं के हदयों में एक सनसनी सी पैदा कर दी थी। शकुनि ने दुर्योधन से कहा भी कि आपकी सहायता पर ब ह्रांक, जयद्रथ, शल्य आदि अनेक राजा हैं। जुआ तो एक स्वांग था। वास्तव में पाण्डव-साम्राज्य स्थापित होते ही अपने विनाश के बीज अपने साथ लाया था। राजाओं के अपमान ने विद्रोह के सामान सहज ही में पैदा कर दिये थे, पाण्डवों का तेरह वर्ष का वनवास उस अपमान का कठोर प्रायश्चित्त था और महाभारत का युद्ध उस अनीति का घोर परिगाम। इन्ही बातों को लह्य में रख अश्वमेध करते समय

इन्ही बातों को लहर में रख अश्वमेध करते समय प्रथम तो अर्जुन ही को सावधान किया गया कि वह राजाओं का वध न करे। फिर्युधिष्टिर को श्रीकृष्ण ही की जबानी चेतावनी मिली कि यज्ञ में उपस्थित होनेवालों की मान-मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाय। श्रीर शिशुपाल के वध जैसा कोई उपद्रव फिर से न होने दिया जाय।

बास्तव में राजांश्रों में श्राई बुराइयों का संशोधन तो महा-भारत के युद्ध ने ही पर्याप्त माला में कर दिया था। सिंहा-सन उलट-पलट गये थे। राज्य-पद्धतियों की वाया-पलट हो गई थी। इस समय भड़कती आग पर पानी डालने की आवश्यकता थी और वह पानी इन सावधानताओं द्वारा यथेष्ट मात्रा में डाल दिया गया। क्रान्तियों का तात्कालिक अन्त तो उनके उद्देश्य के सोलहों आने अनुकूल नहीं होता। हाँ! उनका प्रेरकभाव, उनके मूल में काम कर रहा नैतिक—सदाचारिक—उद्देश्य बहुत अंशों में सफल हो जाता है। क्रान्ति कुरीतियों की प्रतिक्रिया होती है। यदि कुरीतियों का नाश हो जाय तो समभो, क्रान्ति सफल है।

अश्वमेध की द्विणा में युधिष्ठिर ने साग राज्य ही ब्राह्मणों को दे दिया। ऋदिवजों ने वह राज्य फिर लौटा दिया। इस किया का अर्थ यह था कि युधिष्ठिर का साम्राज्य ब्राह्मणों की देन हैं। ब्राह्मण तपस्वी पिएडतों को कहते थे। यह संझा उन झानियों की होती थी जो विद्या के संसार के तो सम्राद्ध थे ही, फिर उनका आर्थिक जीवन भी स्वतः अंगीकृत निधनता का होना था। ब्राह्मण, प्रजा की आवाज ही नहीं, उनका भावना-भावित हृदय भी । युधिष्ठिर ने उनके दान से, भिचा दान से, सम्राद् हो अपने आपको उन्हीं का ऋणी क्या कनाया, दूसरे शब्दों में प्रजा के हृदयों की भावनाओं का अभानतदार बना, उनकी इच्छाओं के अनुकूल आचरण करने की प्रतिझा की। साम्राज्य प्रजा की अभानत थी।

इसके पश्चात् अन्य बहुमूल्य दिल्लायं ऋत्विग्वर्ग की मेंट की गई। ट्यास यज्ञ के ब्रह्मा थे। उन्होंने अपनी भेंट कुन्ती को दे दी। पाग्ड ज्यास के वीर्थ से विचित्रवीर्थ का चेत्रज था। इस सम्बन्ध से कुन्ती इसकी पुत्रवधू थी। इनका अपनी पुत्रवधू को युधिष्ठिर की दी हुई दक्षिणा अपेण करना भारतीय कुल-मर्थादा—परंपरागत शील का एक दिज्य हश्य था। दक्षिणायें उलट-पलट कर फिर फिर आ वहीं रही थीं परन्तु प्रत्येक उलट-फेर से उनकी शोभा—भा बुकता की मंडी में उनका भाव—द्विगुणित त्रिगुणित होता जा रहा था। युधिष्ठिर के राजसूय ने संपूर्ण भारत के जिस साम्राज्य

की आधार-शिजा एक नये रचे नगर इन्द्रप्रस्थ के उथले तल पर रख भट उस पर कुदाल का प्रहार भी साथ साथ कर दिया था, उसे भारत-भूमि की प्राचीन राजधानी हिस्तिनापुर की युग-युगान्तरों की कीख की, अधाह गहराइयों में फि! से स्थापित करने और प्रजाओं तथा राजाओं - दोनों की प्रीति की हृद् चट्टान पर आगे के लिए अचल रूप से सुरिच्चन कर देने के लिए श्रश्वमेध का समाग्म्भ हुआ। श्रव के सारा नरेन्द्र-मण्डल प्रफुल्जवदन हो गया। द्वेष तथा वैमनस्य का कोई स्थान ही न था। पुराने साम्राज्यों के जराजीर्ण शरीरों का काया-कल्प हुआ। नये साम्राज्य की स्थापना नई उमंगों, नई आशास्त्रों, नये संकल्पों से की गई। श्रीकृष्ण को स्रव के स्रध्ये नहीं मिला परन्तु उनके जीवन का यह उद्देश्य कि सम्पूर्ण भारत एक ऐसे साम्राज्य-सूत्र में गूँथा जाय, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी आन्तरिक राजनीति में स्वतन्त्र हो, पूर्ण हो गया।

विधाता की श्रोर से उन्हें यह दिन्य श्रर्घ मिला । उनके जीवन भर का परिश्रम सफल हुआ। श्रव कोई जरासंध किसी कंस को यादवों के से किसी सङ्घ पर ठूंस न सकेगा। साम्राज्य की स्थापना तो श्रीकृष्ण भारत के आर्थिक, राजनैतिक, श्राधिभौतिक तथा श्राध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अत्वश्यक सम-भते थे। परन्तु उनके साम्राज्य का लद्द्य तदन्तर्गत श्रवान्तर राष्ट्रों का उनकी श्रापनी श्रान्तरिक परम्परागत प्रवृत्तियों तथा शक्तियों के श्रनुसार विकास करना था, न कि एकरूपता के लोहे के साँचे में बन्द कर उनकी नैसर्गिक शक्तियों को निगृ-हीत तथा स्तब्ध कर देना । जरासन्ध भी सम्राट था युधिष्ठिए भी। प(न्तु जरासन्ध का लद्द्य तो सभी राष्ट्रीं को एकसत्ता-समता ( Monarchy ) के डंडे से हाँकना था। इसके विपरीत युधिष्ठित, या सचपूछिए तो श्रीकृष्ण, प्रत्येक राष्ट्रको अपनी प्रतिभा का प्रकाश उसके अपने यहाँ की रीति-नीति के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता से करने देना चाहते थे।

श्राज कोई कुन्ती के हृदय में घुस कर देखे। विश्वास की दिश्वणा मानों उसके सारे जीवन की श्राशाश्रों का मूर्तरूप धारण कर सहसा उसकी मोली में श्राप्ति। बाल-काल में माता-पिता ने छोड़ दिया। यौवन में पित ने बनवास ले लिया। तदनन्तर पुत्रों की श्राप- तियों की लपेट में वह स्वयं भी एक लम्बी श्रापित का शिकार रही। तेरह वर्ष विदुर के घर मेहमान बन कर रहना

पड़ा। इस वीराङ्गना के सन्देश ने ही अर्जुन के बाहुओं को बलवान् बनाया। आज उसे वह दिन प्राप्त हुआ जिसके लिए उसके अपने कथनानुसार एक चित्रय माता पुत्र-प्रसव की पीड़ा सहती है। उसकी कुच्चि सफल हुई। उसके रोम रोम से अर्जुन के लिए फूट फूटकर आशीर्वादों के स्रोत उमड़ रहे थे— हाँ! अर्जुन के लिए और उसके सार्थ कुष्ण के लिए।

# यादवा वांदा का नाश

#### जवनिका पत्रन

श्रीकृष्ण ने अपने जीवन का उद्देश्य अपनी आखीं के सामने पूरा होता देख लिया। महाभारत के युद्ध के पश्चात इस्तीस वर्ष ये और जीते रहे। युद्ध की चितियों को इस दीर्घ समय में देश की नैसर्गिक शक्ति ने पूरा कर ही लिया होगा। इस विषय पर महाभागत-द्वारा कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हमारे विचार में महाभागतकार का इस प्रन्थ की रचना का उद्देश्य अश्वमेध पर श्राकर सिद्ध हो चुका है। काव्य-शास्त्र के नियमानुसार कान्य की समाप्ति सुखान्त होनी चाहिए। श्रीर श्रश्वमेध पर महाभारत की समाप्ति सुखान्त ही है। प्रन्तु न जाने क्यों, आगे के पर्वों म शोक की, दु:ख की, निर्वेद की पराकाष्टा पाई जाती है। महाभारत का यह भाग सर्व-संहार, वस्तु-मात्र के प्रलय का रोमाञ्चकारी दृश्य चित्रित करने के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। सम्पूर्ण महाभारत के अध्य-यन से जो उत्साह - प्रवृत्ति-परक धर्म की लगन पैदा होती है, वह अन्त के पर्वों में सब पदार्थों, सब वैभवों को नाशोन्मुख देख कर उत्साहहीन नैष्कर्म्य ही में परिवर्त्तित हो जाती है। नाश होने वाले कुलों में यादवों का आपस में लड़कर नष्ट हो जाना एक हेतुयुक्त घटना है। जब तक जरासन्ध का डर था तब तक यादव योद्धाओं में परस्पर प्रेम था, सुशीलता थी, सज्जनता थी, सुहद-भाव था। द्वारवती में सुरत्तित होते ही धोरे धीरे इनका जीवन भोगमय होने लगा। निर्भीकता धालस्य छाई। युधिष्ठिर के साम्राज्य नं इन्हें श्रीर भी निश्चिन्त कर दिया। स्वतन्त्रता का जो प्रेम पहले राष्ट्र की रत्ता में उपयुक्त होता था, श्रव राष्ट्र की रहा के छिए प्रयत्न की श्रपेता न रहने से उस स्वतन्त्रता-प्रेम का उपयोग श्रापस के कलह, वैयिक्तक जीवन की उद्देखता, सामाजिक नियन्त्रण के विरुद्ध विद्रोह, राष्ट्र के नियमों के खुले श्रतिक्रमण में होने छगा। युद्ध के दिनों में इस कुल के श्राचार-व्यवहार की प्रशंसा इन शब्दों में की गई थी:—

"वृद्धों की श्राह्मा में चलते हैं। श्राने सजातीयों का अपमान नहीं करते।....... नाह्मण, गुरु और सहजातीयों के धन के प्रति श्रिहिंसा-वृत्ति रखते हैं।..... धनवान होकर भी श्रिमान-रहित हैं। नह्म के उपासक तथा सत्यवादी हैं। समर्थी का मान करते हैं। दीनों को सहायता देते हैं। सदा देवोपसाना में रत, संयमी श्रीर दानशील रहते हैं। डींगें नहीं मारते। इसी लिए वृष्णिवीरों का राष्य नष्ट नहीं होता"। इसके विपरीत एक चौथाई शताव्दी ही के श्रान्तर पर हम

१. न ज्ञातिमवमन्यन्ते वृद्धानां शासन रताः । ब्रह्मद्रव्ये गुरुद्रव्य ज्ञातिद्रव्यऽप्यहिंसकाः

वृष्णिकुमारों को ऋषिगणों का उलटा उपहास करते देखते हैं। एक पुरुष के पेट में मूसल बाँध ऋषियों से वे पूछते हैं—इस देवी के लड़का पैदा होगा या लड़की ?

ज्यों ज्यों समय बीता त्यों त्यों यादव ऋधिकाधिक उच्छूं-खल होते चले गये। किसी भी पाप के करने में उन्हें लजा न रही। ब्राह्मणों, देवताओं, बृद्ध, पितृगणों तथा गुरुओं का अपमान करने लगे। पित-पित्नयों में प्रेम तो क्या, एक दूसरे का लिहाज ही न रहा। र

> स्त्रर्थवन्तो न चोत्सिक्ताः ब्रह्मएयाः मत्ववादिनः । समर्थानिष मन्यन्ते दीनानभ्युद्धरन्ति च ॥ नित्यं देवषरः दान्ता दातारश्चवित्रत्यनाः । तेन वृष्णिपवीराणा चक्रं न प्रतिहन्यते ॥

द्रोगपर्व १४४, २४-२८

१ महाभारत में यादवों के नाश का मुख्य करिण इस उपहास से कुद्ध हुए ऋिपयों के इस शाप को बताया है कि कृष्ण के पालित पुत्र शाब के पेट से मूसल पैदा होगा श्रीर वह यादवों का नाश करेगा। मूसल देदा हुआ श्रीर उसे चूर्णीमृत कर समुद्र में डाल दिया गया। पारस्पारक युद्ध के दिन समुद्र में से उभी मूसल के एक एक टुकड़े ने पूर्ण मूसल का रूप धारण कर यादवों को मार डाला। यह कथा स्पष्ट कथा ही है। ब्राह्मणों के उपह स की प्रशृत्ति यादवों के नाश का कारण हुई। मूमल तो उसका एक उपलक्षण था।

२. एवं बहूनि पापानि कुर्वन्तो वृष्णयस्तदा । प्राद्विषन् ब्राह्मणांश्चाप पितृन् देवांस्तथन च ॥ गुरूंश्चाप्यवमन्यन्त न तु रामजनादंनी । पत्न्यः पतीनुच्चरन्ते पत्नींश्च पतयस्तथा ॥ मौसल २, १०-११

मद्यपान की यादवों को बडी लत थी। सौभनगर के गजा शाल्य की चढ़ाई के समय इसकी मनाई कर दी गई थी। एक बार फिर आहुक, बभ्रु, कृष्ण और बलराम— इन सबके नामों से राष्ट्र भर में विज्ञित्र कराई गई कि मद्य-निर्माण राजाज्ञा-द्वारा वर्जित है। आज के पीछे जो मद्यपान करेगा उसे ब'न्धवौं-सहित प्राण-दण्ड दिया जायगा।१ इस विज्ञाप्ति से कुछ समय तक मद्य का प्रयोग रुक गया। परन्तु पीछे से उच्छं-खल यादवों ने इस व्यसन का अभ्यास और बढ़ा लिया। एक दिन प्रभास नगर में--जो द्वारका का तीर्थ था-सभी यादव इकट्ठे हुए २ समुद्र के किनारे बैठे नाच, रंग देख रहे थे। शराब का दौर चल रहा था। इतने में सात्विक ने कृतवर्भा पर यह कह कर भवती उड़ाई-- "गत के समय सोयों का संहार करने वाले बहादुर ये हैं।" प्रशुम्न ने इस फबती की दोहरा दिया। क्रुतवर्मा ने उत्तर में कहा—"योगावस्थित सिर काटने वाले

१. अघोपयंश्च नगरे वचनादाहुकस्य च ।
जनार्दनस्य रामस्य बभ्रोश्चैव महात्मनः ॥
अग्रद्य प्रभृति सर्वेषु कृष्ण्यन्धककुलेष्विह ।
सुरासवो न कर्तव्यः सर्वैनंगग्वासिभः ।
यश्च नो विदितं कुर्यात् पेयं कश्चिन्नरः क्वित् ।
जीवन् स शृलमारोहेत् स्वयं कृत्वा स बान्धवः ॥
ततो राजभयात् सर्वे नियममञ्जिकरे तदा ।
नराः शासनमाज्ञाय रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥
मौसलपर्व १,२५-३१

ये हैं।" सात्यिक आपने आपे में तो था नहीं। उसने माट तलवार उठाई और कृतवर्मा का सिर काट कर रख दिया। इस पर दो पत्त हो गये। अन्धक और मोज सात्यिक के विरुद्ध हो गये। प्रमुख्न ने सात्यिक का पत्त लिया। दम के दम में दोनों दलों ने तलवारें सूँत लीं और एक दूसरे पर दूट पड़े। इस मुठभेड़ ही में सारे कुत्त का नाश हो गया।

कृष्ण यादवों की उचंद्रखलताओं से तंग तो रहते ही थे। यह भी उन्हीं की नीति-निपुणता का फल था कि यादववंश का ऐसा भयंकर अन्त इससे पूर्व न हुआ, हमेशा टलता ही रहा । अब श्रीकृष्ण ने पानी सिर से गुजरता देखा। हस्तिन।पुर में ये साम्राज्य तो स्थापित कर ही चुके थे। सुभद्रा की सन्तान अभिमन्यु का लड़का परीचित पैदा होकर युविष्ठिर का उत्तराधिकारी निश्चित हो चुका था। श्रीकृष्ण अपने वंश का नामलेवा भी इसी परीचित ही को समक सन्तुष्ट थे। जैंदांसन्ध से यादवों की रचा की जा चुकी थी। जरासन्ध के भूठे साम्राज्य के स्थान पर युधिष्ठिर का मृदु सुन्दर साम्राज्य स्थापित कर दिया

१. इनके दां दल बना लेने तथा प्रत्येक के श्रिभिमान में चूर रहने की शिकायत कृष्ण ने नारद से की थी। उसका उल्लेख प्रथम श्रध्याय में लिखा जा चुका है।

२. वज्र नाम से एक वृष्णिकुमार रह गया था। उसे युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दिया।

गया था। उसकी छत्र-छाया में यादवों का संघ फलफूछ सके, मुरक्ता न जाय, इसका प्रबन्ध पूर्णत्या किया जा चुका था। परन्तु यदि यादवों की करनी ही कुछ ऐसी हो कि पाश्चिक बल का साम्राज्य हो तो भी, श्रीर अपने अधीन प्रत्येक राज्य को प्रीतिपूर्वक आत्म—निर्णय का श्रिधिकार प्रदान करनेवाला थार्मिक साम्राज्य हो तो भी, इनका नाश होना अवश्यंभावी हो तो छुज्ण की बुद्धिमत्ता इसमें क्या करे?

इस प्रकार एक श्रंश में पूर्ण सफल और दूसरे श्रंश में पूर्ण निराश, श्रर्थात् दोनों श्रंशों ने पूर्ण प्रयत्न कर—सम्पूर्ण साध्य संकल्पों से निवृत्त हो, श्रीकृष्ण ने वानप्रश्य ले लिया और ज्ञान-ध्यान में मस्त रहने लगे। इसी श्रवस्था में एक दिन किसी दूर खड़े शिकारी के तीर से घायल हो प्राण छोड़ने को उद्यत ही थे कि वह बेचारा श्रान्त का मारा

१. स संनिद्धे न्द्रियवाङ्मनाम्तु शिष्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः । जराऽथ तं देशमुपाजगाम लुब्धस्तदानीं मृगलिप्सुरुप्रः ।। स वेशव योगयुक्तं शयानं मृगाशंकी लुब्धकः सायकेन । जराऽविध्यत् पादतले तुरावांस्तञ्जानितस्तञ्जिषृच्चर्जगाम ।। श्रथापश्यत् पुरुपं योगयुक्तं पीताम्बरं च्च्धकोऽनेकबाहुम् ॥ मत्वात्मने त्वपराद्ध स तस्य पादौ जयहे शङ्किनात्मा । श्राश्वासयस्तं महात्मा तदानीं गच्छत्यूर्ध्वे रोदसी व्याप्य लच्च्या ॥ मौसलपर्वे ४, २१. २४

चरणों में आपड़ा। उसे पश्चात्ताप था कि किस महात्मा को मृग समम, उसके पवित्र प्राणों का घातक हुआ हूँ। श्रीकृष्ण ने हँसते हँसते उसे अभय-दान दिया, उसका अनजाने में किया अपगध ज्ञमा किया और इस उदारतम मनोवृत्ति को धारण किये प्राण त्याग दिये । यह मनोवृत्ति उनके अपने कहे गीता के आदर्श के सीलहों आने अनुकूल थी। वे पूर्ण स्थितप्रक्षा थे। जिये तो शत्रुक्षों पर विजय पाते रहे। मरे तो मृत्यु पर विजय पाई। हैं ? क्या सचमुच श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई ? वे तो श्रमर हैं । इतिहास के पन्नों में, भक्तों के हृदयों में देश-विदेश की पीढ़ी-पर-पीढी चल रही देवमालाओं की अद्भुत कथाओं में श्रीकृष्ण अमर हैं। भारत की संस्कृति के साथ साथ, राजा प्रजा दोनों की हितसाधक माम्राज्य-नीति के साथ साथ, वे श्रमर हैं। जहाँ राजाओं के "परम दैवत" होने के सिद्धान्त का खरडन होगा, वहाँ कृष्ण का नाम आयेगा। जहाँ ऐसे राज्य की चर्चा होगी जिसके नीचे प्रत्येक राष्ट्र अपनी श्रान्तरिक नीति में स्वतन्त्र हो, वहाँ कृष्ण की पुर्य स्मृति को अर्घ दिया जायगा । कृष्ण ने यह सब कुछ तो किया हो, सारे साम्राज्य के कर्ता-धर्ता कृष्ण ही थे परन्तु उनका महत्व इन सारी सफलताओं से अधिक इस बात में था कि आरम्भ से अन्त तक सारी जीला का सूत्रधार होते हुए भी स्वयं लीला से अलग थलग खड़े साची बने साधारण

जनों की तरह तम।शा देखते रहे। पूजा के अधिकारी वे इस पराकाष्ठा के थे कि उनका नाम ही अपने पूर्वजों की तरह दाशाह — अर्घ देने लायक — हो गया था। परन्तु जब अधमेध के समय साम्राज्य की नींव पकंकी हुई, उसका भव्य भवन अविचल रूप से खड़ा हो गया, तो अर्घ दिये जाने का विरोध उन्होंने स्वयं कर दिया और इस विरोध में भी पूर्व। भ्यास के अनुसार अर्जुन के एलची हुए। निर्मम होने का श्रेय भी तो नहीं लिया। यह वास्तविक निर्ममता की पराकाष्ठा थी। फिर यदि शिकारी को अपने प्राणों की हत्या के लिए जमा कर दिया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? चित्रिय के लिए वन में मरना उतना ही श्रेयस्कर है जितना रणक्तेत्र में। शास्त्रानुसार यह गित भी वीरगित ही है।

आर्जुन ने उनके देह का दाह कराया, । चन्दन और विविध प्रकार के सुगन्धित द्रव्य चिता पर डाले गये । इससे चिता महक उठी। परन्तु कृष्ण की विशेष महक उनकेसत्कार्यों की अमरकीर्तिथी, जो अब तक चारों ओर

१. ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । स्रन्विष्य दाह्यामास पुरुषेराप्तकारिभः ॥ ३१ ॥ स्रदहश्चन्दनैश्चैव गन्धेहस्रावचैरिय ॥ २५ ॥ मौसलपर्द ७

## फैल रही है। और संसार में धार्मिक शासन की आवश्यकता के साथ साथ फैली रहेगी।?

१. श्रीकृष्ण की ग्रायु उनके देहावसान के ममय द्या थी, इसका ठीक पता लगाना कठिन है। श्रीमद्मागवत में यादवां के नाश से पूर्व ब्रह्मदेव श्रोकृष्ण से कहते हैं।

यदुवंशेऽनतीर्णस्य भवतः पुरुपोत्तमः । शरच्छतं न्यतीयाय पञ्चविशाधिकं प्रभो॥

श्रीमद्भागवत ११,६,२५

''हे पुरुषोत्तम ! प्रभो ! यदुवंश में श्रवतार लिये श्रापको १२५ वर्ष हो गये।''

यदि ब्रह्मदेव के इस कथन और श्रीकृष्ण के शरीर छें। इने के समय
में अधिक ग्रन्तर न पड़ा हो तो उनकी ग्रायु उनके निर्वाण के समय
१२५ वर्ष तो होगी ही। हम ऊपर बता चुके हैं कि महाभारत के
युद्ध के ३६ वर्ष पश्चात् श्रीकृष्ण ने परलोक प्रस्थान किया था। स्त्रीपर्व
में गान्धारी कहती हैं '--

त्वमप्युपस्थिते वर्षे पर्तिशे मधुमूदन । कुर्सितेशाप्युपायन निधनं समवाप्यास ॥

स्त्रीपर्व २५, ४४

यदि भागवत में श्राया बहादेव का उपर्युक्त कथन ठीक माना जाय तो युद्ध के समय श्रीकृष्ण की श्रायु १२५-३६ = ८६ वर्ष की होगी। परन्तु स्वयं महाभारत में द्रोण को मरते समय--

श्राकर्णपलितः श्यामो वयसाशीतिपञ्चकः । द्रोणपर्व १६४, ४३

श्चर्थात् कानों तक सफेद बालोंवाला श्याम-वर्ण का तथा पचासी वर्ष का कहा है। श्रान्यत्र इन्ही द्रोण को युद्ध के बीच में कर्ण ने श्राचार्यः स्थविरो राजन् शीव्रपाने तथाऽसमः। बाहुक्यायामचेष्ठायामशक्तस्तु नराधिप ॥

"स्थिवर" श्रधीत् बूद्धा "शीघ्र चलने में श्रसमर्थ" तथा 'बाहुश्रों की कसरत में श्रशक" कहा है। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से छोटे थे श्रीर युधिष्ठिर द्रोश का शिष्य था। इसलिए उस युद्ध के ममय जब द्रोगा की श्रायु प्रधिष्ठर द्रोश का शिष्य था। इसलिए उस युद्ध के ममय जब द्रोगा की श्रायु प्रधिष्ठर द्रोश का थी, कृष्णा की श्रायु प्रधि चर्ष मानना श्रसंभव है। कृष्णा तो न उस समय बूद्धे थे श्रीर न श्रर्जुन श्रादि के गुक्श्रों से बड़े हो। वे श्रार्जुन के सला थे जो खुला हेल-मेल उनका युधिष्ठिर से न था, वह श्रर्जुन से था। यह बात संभवतः उनकी तथा श्रर्जुन की श्रायु वरावर होने के कारण थी।

ब्रह्मपुराण तथा विष्णुपुराण में निम्निलिवित श्लोक मिलता है:— भारावतारणार्थाय वर्षाणामधिकं शतम् । भगवानवतार्णोऽत्र त्रिदशैः सप्रसादितः॥

विष्णुपुराण श्रंश ६ श्र० ३७ स्त्रोक १७

अर्थात् 'देवता ऋं। की प्रार्थना से भगवान् पृथिवी का भार उतारने को एक सो वर्ष से अधिक अवतीर्ण रहे।"

ढीकाकार सौ वर्ष से अधिक का अर्थ "पंचिवंशाधिकम्" करता है। इसमें उसका प्रमाण उपर्युक्त भागवत का श्लोक ही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अझ पुराण तथा विष्णु पुराण भागवत-पुराण से प्राचीन हैं। इसिलिए उनका अर्थ करने में भागवत निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता। सौ वर्ष से अधिक का साधारण अर्थ साधारण भाषा में १०० से दो ही चार वर्ष ऊपर किया जाता है।

उद्योग-पर्व में श्रर्जुन के खागडव-दाह का वर्णन करते हुए कहा है:--

त्रयस्त्रिंशत् समाः स्त खार्डवेऽिनं समर्पयत् । उद्योग० ५१, १० श्चर्यात् '' (श्चर्जुन) ३२ वर्ष खागडव में श्चाग लगाता रहा ।'' परन्तु स्वयं खागडव-दाह के प्रकरण में श्चिम-कागड का सारा काल १५ दिन बताया गया है, यथाः—

तद्धनं पार्वको घीमान् दिनानि दश पञ्च च!
ददाह कृष्णपार्थाभ्यां रिह्नतः पाकशासनात् ॥
श्रादिपर्व २३०-४४

प्रतीत यह होता है कि उद्योग पर्व के एक श्लोक का पाठ ',श्रय-स्त्रिंशत् समार '' के स्थान में 'त्रयिन्दिंत्समः'' श्रयीत् ''३३ वर्ष की श्रायु का (श्रजुन )'' होगा। इसी समय उसे गाएडीवधनुष की प्रित हुई थीं।

विराद पर्द में बृहन्नला के वेष में त्र्यर्जुन गाएडीव का प्रदर्शन

करता हुआ कहता है:-

पार्थ तु पञ्च पष्टिञ्च वर्षाणि श्वेतवाहनः।

विराट ४३, ८।

श्रयात "श्रर्जुन ने इसे ६५ वर्ष धारण किया।" यदि खाणडव-दाह से विराद नगर में जाने तक श्रर्जुन को ६४ वर्ष व्यक्तीत हो गये हों तो उस समय उसकी श्रायु ३३ + ६५ हो नी श्रयांत् ६८ साल । युद्ध इसके पश्चात् हुश्रा है। दूसरे शब्दों में खर्जुन श्रपने श्राचार्य से कम से-कम १३ साल वड़ा हो जाएगा। यह भी श्रासंभव है। श्रीर यदि खाणडव—दाह के समय इसकी श्रायु २० वर्ष भी हो, जो द्रौपदी का स्वयंवर जीतने श्रादि की पूर्व घटनाश्रों को ध्यान में रखते हुए बहुत थोड़ी है, तो भी युद्ध में यह २० + ६४ = ६५ वर्ष का होगा श्रयांत् श्राचार्थ्य का समवयस्क। इससे खाएडव दाह से लेकर विराद नगर में निवास करने तक तो क्या, युद्ध तक भी श्रर्जुन के गाएडीव-धारण का समय ६५ वर्ष नहीं हो सकता। प्रतीत यह होता है कि महाभारतकार ने श्रर्जुन के गाएडीव धारण का सारा समय श्चर्यात् खाएडा दाह से श्रीकृष्ण के निर्वाण तक का काल बृहन्नला के मुख से कहलवा दिया है। इस उक्ति के स्थान तथा समय के श्रीचित्स का ध्यान उसे नहीं रहा। ऐसी श्चवस्था में ६८ वर्ष श्चर्जन की लगभग सारी श्चायु हो नकेगी। श्चीर श्रीकृष्ण की श्चायु इससे दो एक वर्ष ऊपर श्चर्यात् ब्रह्म-पुराण् श्चीर विष्णु-पुराण् के श्चनुसार १०० वर्ष से कुछ ही श्चिषिक होगी। युद्ध के समय इस हिसाब से श्चर्जन ६२ वर्ष का, श्चीर कृष्ण ७० से नीचे के होंगे। श्चाचार्य की श्चायु से श्चर्जन का श्चन्तर २३ वर्ष का श्चीर कृष्ण का इससे कुछ कम का होगा। यह श्चायु विश्वस्य भी है श्चीर ब्रह्म-पुराण तथा विष्णु-पुराण के उल्लेखां के श्चनुकृल भी।

### पुराणों का बाल गोपाल

श्रीकृष्ण का चिरत्र पुराणों में वर्णित है। परन्तु महाभारत के कृष्ण चिरित्र और पुराणों के कृष्ण-चरित्र में बहुत कम समानता पाई जाती है। नैसे हम भूभिका में कह आये हैं, महाभारत में श्रीकृष्ण के सार्वजनिक जीवन की लिया गया है। युधिष्ठि के साम्राउप की स्थापना श्रीकृष्ण के जीवन का . लच्य था। उस कच्य की सिद्धि ही श्रीकृष्ण के जीवन का चमत्कार था। पुराणारों की दृष्टि से यह उद्देश समय के दीर्घ अन्तर ने श्रोमल कर दिया है। किसी चमत्कारी पुरुष के बाल-काल की साधारण घटनात्रों में भी आगे जाकर चमत्कार प्रतीत होना स्वाभाविक है। स्वयं महाभारत में इन घटनात्रों की ओर संकेत हैं। शिशुपाल इनकी जी ेखोल कर हॅसी उड़ाता तथा श्रवहेलना करता है, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि कुछ छोगों को महाभारत-काल में ही इन घटनाओं में कुछ ऋदुभुत विभूति प्रतीत होने लगी थी। इसके विपरीत पुराणों का मुख्य विषय ही कृष्ण का बाल-काल है। वे इसी की विभूति पर मस्त हैं। दृष्टि होणों के इस स्पष्ट भेद को ध्यान में रखते हुए श्रीकृप्ण के चरित्र-लेखक को इन दोनों कथा-स्रोतों का प्रयोग करना आवश्यक है । वस्तुतः

महाभारत श्रीर पुराण श्रीकृष्ण के जीवन-वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। श्रीमद्भागवत में इन दोनों कथा-विभागों को मिलाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु पुराणकार आखिर पुराणकार ही तो है। वह महाभारत के उदात्त मानव श्रादर्श को सम्मुख न रख कर देव-लीलाओं की श्रजौिकक कल्पनाश्रों के श्राकाश में बिना पंख के उड़ गया है। पार्थिव-साम्राज्य पुराणकारों के समय में कोई महत्त्व की वस्तु था ही नहीं। राजनीति, और जाति तथा देश का संगठन, व्यवहारी मनुष्यों का व्यापार था। श्रीकृष्ण देवता थे। उनकी विभूति मानवेतर कार्यो ही में प्रकट हो सकती थी। पौराणिक वृत्तान्त की विशेषता यही मानवेतरता है। तो भी जैसे हमने कहा,वर्णन-शैली की इस विशेपता को ध्यान में रखते हुए इस ऋलौकिक वृत्तान्त में भी एक विइन पाठक कुछ वास्तविक घटनात्रों की भाँकी पा सकता है।

श्रीकृष्ण का जीवन निम्नलिखित पुराणों में वार्णित है:---

[१] ब्रह्मपुराग्- ऋध्याय १८१ से आगे।

[२] विष्णुपुराण--श्रंश ४, अध्याय १-३८

विष्णुपुराण में ब्रह्मपुराण से कुछ श्रधिक प्रकरण हैं।शेष इन दोनों पुराणों का बृत्तान्त एक से ही शब्दों में एक ही प्रकार से वर्णित है।

- [३] पद्मपुराग्य—उत्तरखग्ड श्र० २७२-३७६
- [४] हरिवंश-अध्याय ४१-१६०

- [४] ब्रह्मवेत्रत्तपुराण-श्रीकृष्ण जन्म-खण्ड
- [६] भागवतपुराण—स्कंध १०,११
- [७] वायुपुरागा—अध्याय ६६
- [८] देवीभागवतपुराण—स्कन्ध ४ अध्याय १८-२४
- [६] अग्निपुराण-अध्याय १२
- [१०] लिङ्गपुरागा—श्रध्याय ६०

जंसे हम उत्पर कह आये हैं, ब्रह्मपुराण और विष्णुपुराण के तो शब्द ही प्रायः एक से हैं। शेष पुराणों में घटनायं चाहे साधारणतया एक सी हैं परन्तु घटनांश सब एक से नहीं। पुराणों का आधार महाभारती त्तरकाल की जनश्रुतियाँ हैं। जनश्रुतियों में विभिन्नता होनी स्वाभाविक थी। यही विभिन्नता पुराणों के वृत्तान्त में पाई जाती है। हम नीचे पुराण-किश्तत कितपय घटनाओं को लेकर भिन्न भिन्न पुराणों में उल्लिखित चन घटनाओं के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दिग्दर्शन मात्र करायेगे। यह इसलिए कि पाठक कृष्ण-चित्रं के मल्ल-स्रोतों की वर्तमान अवस्था से परिचित हो सकें और लेखक के उक्त परिणामों की यथार्थता को अनुभव कर सकें।

पुराणों में किसी भी अवतार के जन्म से पूर्व पृथिवी को देवसभा में जाना तथा अपने दुःखों की पुकार करनो होती है। भगवान् का अवतार इसी पुकार का परिणाम होता है। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह घटना हुई है।

परन्तु प्रत्येक पुराण की इस श्रवतरिणका का घटना-क्रम कई अंशों में भिन्न है। संभवतः प्रचलित रीति का श्रनुसरण-मात्र ही लद्य में रखकर प्रत्येक लेखक ने श्रपनी कल्यना की उड़ान का रास्ता स्वतन्त्र निश्चित किया है।

ब्रह्में वर्त, श्रीकृष्ण के किसी मानवी माता के गर्भ में आने को सहन नहीं कर सका। उमके कथनानुसार देवकी के गर्भ में "वात" का आवास था। देवकी की मूर्च्छा में "वायु" के निकलते ही श्रीकृष्ण उसके सम्मुख आ खड़े हुए। इसके विपरीत भागवत, ब्रह्म, विष्णु, पद्म, हरिवंश तथा देवीभागवत भगवाम के मानवीय ढंग के जन्म ही का वर्णन करते हैं।

ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, पद्मपुराण, भागवत. अग्नि और लिङ्ग जन्मकाल में श्रोकृष्ण को चतुर्भुज कहते हैं परन्तु ब्रह्मवैवर्त्त में इन्हें द्विभुज और सुरुटीहस्त कहा गया है, वे ब्रह्मपुराण तथा विष्णुपुराण में श्रोकृष्ण का परिवर्त्तन नन्द

१. निस्तसार च वायुश्व ७.१-७४, ४०६ व्रह्म १८१, ३२-**१८०. १**४ विष्णु १.७५-३. ७ पद्मपुराण २७**२. २४**-३८ हरिदश ५७-६० वायु ६६. ५६२-२०२ देवीभागवत ५३. २३-२१

२. श्रीकृष्ण के जन्म का वर्णन ब्रह्माग्डपुराण १८१. ३२-१८२-११ विष्णु १. ७५-३. ७, पद्म २७२. २४-३८, हरिवंश ५७-६०, ब्रह्म-वैवर्त ७. १-७४ भागवत १. २७-३, ८, वायु ६६. १६२-२०२, देवी-भागवत २०. ५३-२३.२१, श्रिवि १२. ४-६, लिग ६६.४६-४८ में है।

कि तत्काल उत्पन्न हुई कन्या योगमाया से यशोदाकी मुर्का-दशा में वसुदेव ने स्वयं कर लिया है। परन्तु देवीभागवत में नन्द के दरवाजे पर खड़ी एक सैरंघ्रो यह पुण्य-कार्य करती है। वायुपुराण तथा विष्णुपुराण में यह घटना यशोदा के ज्ञान से होती है।

अन्यपुराणों में योगमाया को कंस पटक कर मार देते हैं परन्तु ब्रह्मवैवर्त्त में इसे उसके माता पिता को छौटा देते हैं और वह कृष्ण के रुक्मिणी के साथ विवाह े समय उपिश्यत होती है।

हरिवश में पूतना कंस की धात्री है। उसका रूप पत्ती का है। ब्रह्मवैवर्त्त में वह कंस की बहिन है। और उसका रूप ब्राह्मणी का है।

् अवल से बॉधे जाने का कारण ब्रह्मवैवर्त्त तथा पद्म म श्रीकृष्ण का मक्वन खता है, परन्तु भागवत में यशोहा से ऐसे समय जब कि वह दही विलो रही थीं, दूँघ पीने जी याचना करना है।

- ा. श्राकृष्ण के गाकुल ले जाये जाने का वर्णन ब्र॰ १८२, १२-३५, वि० ३, ८-३६, पद्म २७२.३६ ५८, हरिवंश ६०, ब्र॰ व० ७. ७५.१३२, भगगवत ३.६-४-१३, वायु ६६, २०३-२१०, दे० भा०२३-२२-४८, ब्रा॰ १२.७-१३ लि० ६६.४१-६१ में है।
- २. पूतना की घटना ब्र० १८४. ७-२१. वि० ५. ७-२३, प० २७२, ७४-८२ ब्र० वै० १०, भा० ६, ह० ६३ में दी है।
- ३. ऊखल की घटना बर्० १८४, ३१-४२, विरुद्ध, १०-२०, पर्० २७२,८६७ ह० ६४, बर्वे १४, मार्ग्ह-१० में वर्षित है।

ब्रह्म और विष्णुपुराण में त्रज से वृन्दानन प्रस्थान करने के पश्चात् कृष्ण और बलराम सात वर्ष के हुए । हरिवश के श्रनुसार त्रज ही में इनकी श्रायु सात वर्ष की थी। ' ब्रह्मवैवर्त्त में प्रलम्बासुर एक बैल है । ब्रह्म. विष्णु और हरिवंश में मनुष्य।

ब्रह्मपुराग तथा विष्णुपुराग में रास-लीला का वर्णन है। हिरवंश में केवल गोपियों की इच्छा का उल्लेख है। श्रीर पद्म-पुराग तो भगवान की सर्व-ज्यापकता के श्राश्रय उनके परस्त्री-ससर्ग में दोष ही नहीं देखता । ब्रह्म-वैवर्त श्रीकृष्ण के "किशोर-चरित" की समाप्ति उनके एक मास भर की उक्त कीड़ा के साथ कर देता है।

श्चन्य पुराणों का कहना है कि वृषासुर को श्रीकृष्ण ने, उसका श्रपना सींग उखाड़ कर श्रीर उसी से उस पर प्रहार कर, मार दिया । पद्मपुराण इस प्रहार का साधन एक ताड़ के वृत्त को बनाता है। ऐसा ही भेद श्वश्वासुर के मारने के प्रकार में भी पाया जाता है।

१. वृन्दावन-प्रस्थान की घटना ब्र । ६८४. ४२-६०, ह० ६५

२. प्रलम्बासुर की घटना ब्र० १८७. १-३०, वि० ६. १-३०, प० २७२. १४०-१४३, ह० ७१, ब्र० वै० १६. १४-१६. मा० १८. १७-३२

३. रासलीला ब्रह्माग्ड १८६. १-४५, वि० १३, प० २७२. १५८-१८०, ह० ७७, ब॰ वै० २८-५३, भा० २६-३३

ब्रह्म, विष्णु तथा हरिवंश में श्रीकृष्ण के सन्दीपनि के पास अध्ययन का काल चौंसठ दिन लिखा है। श्रीकृष्ण ने गुरु-दिल्णारूप में सान्दीपनि का मरा हुआ बालक जिला दिया है। ब्रह्मवैवर्त्त में शिक्षा का काल एक मास है और गुरु-पुत्र के संजीवन का उल्लेख है ही नहीं।

रुक्मिणी ने विवाह का सन्देश पद्म-पुराण के लेख नुसार पुरोहित-पुत्र के हाथ भेजा था, ब्रह्मवेवर्त के अनुसार सुधमां नाम ब्राह्मण के हाथ यह सन्देश रुक्मिणों के पिता भीष्मक ने भेजा था। कुण्डनपुर के द्वार पर श्रीकृष्ण का रुक्नी के साथ युद्ध हुआ। रुक्मी हार गया। भीष्मक ने उसका उचित स्वागत कर उसके साथ रुक्मिणों का विवाह कर दिया। प न्तु श्रान्य पुगाणों में इस विवाह को "राच्चस-विवाह" कहा है।

ब्रह्म, विष्णु तथा हरिवंश में केवल रुक्मिणी के पेट से पैदा हुए लड़ भों के नाम दिये हैं। परन्तु श्रन्य पुराणों में श्रन्य

१ सान्दीपनि के पास श्रध्ययन-

ब्र० १६४. १८-२२, वि॰ ८१.१८ - ३१, प० २७३. १-५, ह० ६०, ब्र० वै० ६६. १०२, मा० ४४. २६-५०।

२. विवाह— ब्र० १६६. १-११, वि० २६. १-११, प० २७४. १३-, २७५. १६, ह० १०४ १०६, २१७ ११८, ब्र० वै० १८५-१०६, भा० ५२. १६-५४. ६०।

स्त्रियों की सन्तानें भी बताई हैं। उन सन्तानों की संख्या बहुत श्रिधिक हो गई है।

सुरामा के साथ सिबत्व का वृत्तान्त भागवतः ४१ ब्र० वै० १,३-४० तथा पद्मपुराण में दिया गया है । ये सभी पुराण नवीन हैं। इनसे पुरानी पुस्त कों में इस सिखत्व का वर्णन नहीं है। भागवत में इस मित्र का नाम कुचेल है। सुरामा मथुग के एक मालाकार का नाम है।

इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से पना लगता है कि श्रीकृष्ण का बाल-चरित अनिश्चित जनश्रुतियों के रूप में हो पुराणकारों को प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसी को अपनी कल्पना के आलोक में चमका कर जनता की मुग्ध श्रद्धा का पात्र बना दिया। फलत: भक्तों का ध्यान श्रीकृष्ण के साम्राज्य-संस्थापन जैसे महान् तथा प मानत्र-कार्य से हट कर उनकी मानवेतर बाल-काल की अलौकिक लोलाओं पर ही जम गया।

बंकिम पुराणोक्त कथाओं की यथार्थता स्तीकार नहीं करते। ये महानुभाव श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं परन्तु महाभारत की पहली तह में जिसे इन्होंने श्रीकृष्ण की जीवनी के सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रामाणिक कृति माना है, इनका कहना है कि—

"पहली तह में कृष्ण ईश्वर या विष्णु के अवतार कहीं नहीं माने गये हैं। उन्होंने स्वयं भी अपना ईश्वरत्व करी नहीं माना है। ऋष्ण ने मानुषी शक्ति के श्रातिरिक्त देवी-शक्ति से कहीं कोई काम नहीं लिया है।"

हमने इस विषय को इम प्रन्य में नहीं छेड़ा। संभवतः इसका उपयुक्त स्थान गीता की ज्याख्या में हो।

पुराणकार उपर्युक्त घटनाश्रों का वर्णन बड़ा धूम-धाम से करते हैं। हमारे मंज्ञिप्त संकेतों में संभवतः पुराण-कथित बाल-गोपाल की कथा का पूरा तो क्या श्रधूरा उल्लेख भी नहीं हो सका। बोज रूप में संभवतः ये घटनायें ऐतिहासिक हों, परन्तु इनका विस्तार, जेसे स्वां भिन्न भिन्न पुराणों में श्राये वृत्तान्तों के पारस्परिक भेदों से स्पष्ट है, बालरानिक ही है। इन बलरानाओं का स्थान किसी उपन्यास में हो सकता है, इनिहास में नहीं। कुछेक में कलरानायें वस्तुतः बहुत मधुर—श्रस्यन्त मनोहर हैं।

## देश-विदेश के बाल-गोपाल

बालकृष्ण का पौराणिक चिरत्र इतना सर्वित्रिय हुन्ना है कि भारत तो भारत, न्नन्य देशों में भी इसे पूरी त्रास्था से श्रपनाया गया है। या तो पुराणकार सभी देशों के एक ही ढक्न से साचते हैं, एक सो कथायें गढ़ते हैं, या फिर एक देश की मनोरम कलरना का प्रतिबिम्य मभी देशों की देवगाथाओं के श्राईने पर पड़कर सर्वत्र एक समान चमक उठा है।

?)

फारिसियों का पहला राजा सैरस, मीड राजा आस्टेजिस का दोहता, उसकी पुत्री मैंडेस का पुत्र था । आस्टेज को कंस की माँति देववाणी ने सचेत किया था कि मैंटेस की सन्तान तेरा राजिसिहासन तुमस छोन लेगी। उसने मैंडेस का विवाह एक साधारण पुरुष से कर दिया। देववाणी उसे फिर हुई । अब मैंडेस को गर्भ हो चुका था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो उसे मार डालने पर महा-मन्त्री की नियुक्ति हुई । परन्तु उसने राजकन्या के पुत्र को स्वयं मारने के स्थान में इस कार्य का भार एक ग्वाले के कंधों पर डाल दिया। ग्वाले के घर एक मरा हुआ बालक पैदा हुआ था। ग्वालिन ने अपना मरा हुआ वशा पित को दे दिया श्रीर उसके स्थान में राजा के दोहते से श्रपनी शून्य गोदी को हरा-भरा किया। वजीर को मग हुवा वशा दिखा दिया गया श्रीर वह सन्तुष्ट हो कर वापस लौट आया। राजा आस्टेज दूसरा कंस श्रीर यह ग्वालिन दूपरी यशोदा ही तो है।

( २ )

रोम नगर के संस्थापक दो यमज-भाई थे-रोम्यूलम श्रीर रेमस । ये न्यूमिटर की कुमारी लड़की की सन्तान थे। लड़की ने वेस्टा देवता की पुजारिन बनकर आयु-पर्यन्त कुमारी गहने का त्रत लिया था। परन्तु मार्स देवता ने उसके गर्भाधान कर दिया। लड़ भी के पिता को उसके भाई ने राजसिंहासन से च्युत कर प्रवासित कर दिया था। वर्तमान राजा को जो लड़ की का चाचा था, भनीजी के सन्तान ही जाने पर क्रोध अरथा। उपने इन्हें सन्दूक में बन्द करा कर टैवर नदी में डाल दिया । समय गुजरने पर ये एक गड़रिये के हाथ में जा पड़ । उसने इनका पितृवत् पालन-पोषण किया । राजा की पता लगा तो उसने इन्हें पकड़वा मँगाया। परन्तु इन्होंने कुछ तो श्रपने पराक्रम से, और कुछ मित्रों की सहायता से खयं राज। को मार डाला श्रौर श्रपने प्रवासी नाना का खोया हुआ राज्य उसे फिर दिला दिया, जैसे श्रीकृष्ण ने उपसेन को दिलाया था। इनका बाल-काल वर्तमान रोम के आस-पास बीता था। वहाँ इन्होंने नगर बसा कर अपनी राजधानी वहीं स्थापित की।

#### (3)

पुराने प्रतिज्ञा पत्र में विशित मूसा का वृत्तान्त भी श्रीकृष्ण के शिशु-काल के वृत्तान्त से मिलता जुलता सा है। मिस्र के राजा की श्राज्ञा से उसे एक विश्ती में डालकर नील दिया में फेंक दिया जाता है। वह राजा की पुत्री के हाथ जा पड़ता है। स्वयं राज्ञी उसका पालन करती है। बड़ा होने पर उसके पार गुजर जाने के लिए नील नदी दो दूक हो जाती है। उस कथा मे घटनाओं का क्रम बदल गया है। परन्तु मुख्य मुख्य घटनाय, यथा घर सं प्रवास श्रीर दरिया का दो दूक होना है वही, जो कृष्ण के बाल-काल में घटी थीं।

#### (8)

वर्तमान लेखक श्रापनी श्राफ्रीक़:-यात्रा में युगांड। नाम प्रान्त मे पहुँचा। वहाँ के सम्बन्ध में एलवर बी० लायड ने स्वरचित पुस्तक 'युगांडा में तूम" में एक कथा लिखी है जो श्रीकृष्ण के चारत से मिलती-जुलती है। कथा यह है:—

बन्धोरो राजा बन्दूदू ने नियम बनाया था कि उसकी किसी कन्या का विवाह न होगा। उसके एक लड़की हुई नीनंबीरो । उसके घर के चारों स्रोर बाड़ लगा दी गई। उस बाड़ में स्राने-जाने का कोई रास्ता न था। नृदेव ईसिंव्वा उस बाढ़ के ऊपर से नीनंबीरो के पास गया

श्री ग्चार दिन उसके पास रहा । नीनंबीरो के बश्चा हुआ जिसे उसने एक दासी द्वारा एलवर्ट भील में फेंक्वा दिया। लड़के का नाम न्दाहुग था। उसे किसी खाले ने पाला। उसी खाले के पास राजा की गायें रहनी थीं। एक दिन राजा अपनी गायों को देखने गया। वहाँ न्दाहुरा ने श्रवसर पाकर उसे सार डाला और स्वयं राज-सिंहासन पर बैठ गया। वसके समय राज्य को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई

इन कथाओं में पौराणिक बाल-गोपाल की प्रतिकृति स्पष्ट है। मूल-कथा का जन्म कहीं हुआ हो. उसकी मनोहरता में मन्देह नहीं है। श्रीकृष्ण के बाल-चरित के कुछ भागों की सुन्दरता सार्वभौम है। भारत का विशेष कृष्ण जिसकी किसी ने चुराया नहीं और जिसकी नक़ल हो सकनी असंभव है, महाभारत का कृष्ण है। बाल-कृष्ण किता की वस्तु है, प्रौढ़ तथा वृद्ध कृष्ण वास्तविक जीवन की। हमारा नमस्कार दोनों को है। इस जीवनी में हमने दोनों श्रंशों का यथायोग्य समन्वय कर दिया है। पाठक अपनी अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण की स्वाभिमत विभूति को श्रद्यं दं। इन दो विभागों में कोई विरोध नहीं। ये विभाग तो जैसे हम उपर कह आये हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनका समन्वय हो सकता है और वहीं हमने किया है। हमारा चर्च उस श्रं कृष्ण को है जिसने युधिष्ठिर के चश्चमेध में चर्च स्वीकार नहीं किया। साम्राज्य की स्थापना फिर से कर दी है, पग्नतु स्वयं उससे निर्लेष, निस्संग रहा है। यही वस्तुत: भोगेश्वर श्रीकृष्ण का योग है।

# अनुक्रमणिका

## ( मुख्यनामी, विषयी, परिभाषात्री, उर्धृत ग्रन्थीं श्रीर उनके लेखकों को )

त्रज्ञीहिसी--२६१। श्रज्ञीहसीपति--३७। श्रम--७६। श्राम-पुरास--३४१-३४६। श्रटवीपाल--१२४, १४६। श्रन्तर्वेशक--- -३।

श्रिभिमन्यू—-जन्म ७१, 'शान्ता ७२, 'उत्तरा से विवाह भू० ७, १४६, राजसूय में श्रावे राजाश्रों को विदा करना १०४, श्रायु १४६, २०६, चक्र ब्यूह में प्रवेश २०६, युद्ध-कौशल २०६, २०६, युद्ध-विद्या में श्रापूर्णता २१०, वध २१०, ।

ध्रमात्य- ११४, १ । ६, ११८ ।

श्चमास्य-परिषद्-११५ ११७ ।

श्चर्जुन—द्रीपदी के स्वयंवर में ४४, ५४, भुभद्रों से विवाह भू० ४, ६६, मय की अभय प्रदान ७४, कर्गों की ईच्यों २६४, परराष्ट्र-मंत्री ०१७, ऋक-युद्ध १६३, २३६, २६४, भोष्म से प्रेम १६२, १६४, १६७, भीष्म के वध की प्रतिश्चा १६६, शिखपड़ी की सहायता १६८, भीष्म का शक्तिप्रहार २००, भीष्म को सिरहाना देना २०३, संशष्तकों से युद्ध २१४, २४२, २७६, ३०८, सन्ध्या-वन्दन २१४, श्राभिमन्यु के वध का पूर्व-स्फुरण २१५, विलाप २१५. भूरिश्रवा की धुजा काटना २२४, द्रोण की प्रदक्षिणा २२०, जयद्रथ का वध २३०, युधिष्ठिर पर तलव'र उठाना २५५, युधिष्ठिर को भत्सेना २५७, २७३, मूर्च्छित कर्ण पर वार न करना २६२, कर्ण का वध २६४, वाडणास्त्र ३०३, ३०५, यज्ञिय ऋश्व का स्त्रनुसरण ३१४, दुःशला के स्त्रागे निश्शस्त्र ३१६, चिन्नागदा से विवाह ३१६, स्त्रायु ३३७।

श्चर्यत्थामा—सुप्त-संहार २८७, नारायगास्त्र ३०४। श्चश्चमेघ--ग्रमिप्राय ३१६, ३१८, ३२०। श्चास्टेजिस--३४८, ३४६।

इन्द्र--७७, ११० ।

इन्द्रप्रस्थ - ५६ ।

ईसिंब्या--३५०।

ऐदवाकु--दः।

ऐल--⊏१।

र्ग्रागिरा---२४१ ।

श्रंधक ( महाभीज ) १ ।

श्रंधक वंश--१।

कन्या-हरण--४६, ४८।

कर्ण--कानीन, स्तद्वारा पालित २६५, द्रौपदी के स्वयंवर में ४६, ५४, ऋंग देश का राजा २६५, कुन्ती से प्रतिज्ञा २२७, सेनापित-पद पर श्रमिषेक २४६, रथ का पहिया धँस जाना २६२, धर्म में निष्ठा २६४. सूर्य-पुत्र २६५, विद्यार्थिसाम्मुख्य में श्रपमान १६५, दस दिन मुद्ध से पराङ्मुख २६७, भीष्म के चरणों में २६७, २६८, सम्राद्ध बनने से इनकार २६६, वध ६६४।

कल्ह्या-६ । कारियाक - १२४।

कार्यानमीगकृत्-१२४। कृतवर्मा–दूर्वीधन के पत्त में भु० ⊏, भु० ९⊏, १७७ । कृष्ण नामों के सम्बन्ध में प्रो० भागडारकर की कल्पना भु० १२ वंश र समय ६, "(हराक्लीज" ७, जोक्तुल में वास ११. योगमाया सं परिवर्तन ११, १२, ६४३, ''गोप'' १३, शकट-भनन १५ अखल संबाधा जाना ३४३, शिक्ता १७, स्नातक १८, ८०, ६६, सान्दीर्पात १८, ३४५, सुदामा ३४६, वृत्रासुर भु० १४, २०, ३४४, गोवधेन यज्ञ २३, गावधेनधर भू० १४. २५, "गोपीजन प्रयं' २६ गसलीला ३४४. श्रक्रूर का सुतनु से विवाह २६. संघ-भुरूप ४, कस का वध ३२, ३२०, कंस-वध के समय द्यायु सुं ५३, संघ की पुनः स्थापना ३२, जरा-सन्ध के श्राक्रमण ३-, रुक्मी पर विजय ४४, रुक्मिणी से विवाह ४५. ब्रह्मचर्य-पूर्वक तपस्या भू० १५ ४६, पत्नी एक थीया क्रानेक १५०, द्रापदी के स्वयंवर में ४३, युधिष्ठिर को विवाह के उपलक्त में उपकार देना ५७, द्रौपदी से सिखत्व ६२ ग्रर्जुन के मुभद्रा-हरण का 'सभा' में समर्थन ६⊏ृसुभद्रा, को हरण ( दहेज ) देना ७०, खाएडव दाह ७३, ब्राह्मणी की प्रदक्षिणा ७७, जरासन्ध का वध ६१, ३२०, बन्दी राजाश्री को छुड़ा कर साम्राज्य में सम्मिलित करना ६१, नकुल को कर-प्रदान ६४, राजसूय में ब्राह्मणों के पाव घोना भू० ६, ९७, ऋर्घ-प्राप्ति भू० ६, ६८, ३२०, ३२१, शिशुपाल का वध भू० ६, १०२, ३२२, शाल्व से युद्ध १३१, वसुदेव के वध का श्रीशुद्ध समाचार १३५, ६३८, शाल्व का विमान-सहित विनाश १३६, प्रवास से पूर्व द्रौपदी को सान्तवना देन। १४७, विराद की सभा में वक्तृता १५१, १५३, श्रर्जुन श्रीर श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा १५४ १६६. "दैव मेरे श्रधीन नही" १५८, द्त-कर्म भू० ८,१४६, १७२, १७३, सन्ध्याहवन में निष्ठा भू० १७, १५६, १६३, दुयेधिन का आतिथ्य अस्वीकार करना १६०, भृतराष्ट्र की सभा में वक्त ता १६३, दुरोधिन को पांडवों के हवाले कर देने का प्रग्ताव भूत ८, १६८, १७४. २२५, ३२०, दुर्योधन द्वःरा केंद्र किये जाने से न रायशी सेना द्वारा रत्ता भू० ८. १६६, कर्ण को पत्त-परिवर्त्त का मंत्रण। देना १७१, श्रर्जुन के सार्धि भू० १६, २७६, २५०, युद्ध में निश्शस्त्र रहने का कारण भू० १६, १७६, युद्धरथल की तैयारी २६० विश्वरूप १८३ विजय का दृढ संकल्प १८८, सारथि-विद्या १६४, १२०, २५०, २६१, २६७, भीष्म पर सुदर्शन-चक्र उठाना १६५, युधिष्ठिर के मंत्री भू० १, २१३, हतपुत्रा सुमद्रा को सात्वना देना २१६, शक्क-नाद २२२, २२७, सास्यकि की रत्ता २ ४४ राज-देवतावाद का विरोध भू० ६, ४९५,२२५. **३२०**. ऋषेरा <sup>१</sup>टा करने के "योग" २२⊏ घरोत्कच के वध पर सन्तोष २३३, द्रोण के कृर-युद्ध का उगय २३७, धृष्टदा म्न की सात्यिक से रत्ता २४५. म्राप्त पुरुष ·४८, त्रार्जुन को युधिष्ठिर के वध से रोकना २५४, त्रासत्य-भाषण कहां पाप नहीं १ २५७, रथका पहिया निकालना २६२, कर्ण का भत्सना २६६, २६८, तदाचार धर्म श्रीर संग्राम-धर्म का विवेचन २६३, भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण २८०. दुर्योधन को भत्सीना १६८, २८२, धृतराष्ट्र को सात्वना देना २८५, श्रश्रत्थामा के गुप्त-प्रहार का प्रतिकार २८६, २८७, ग्रश्वभेध में अर्घ विधि का निषेध भू० ६, ३१६, साम्राज्य की स्थापना भू० ४, ६६, ३३१, ३४६, यादव-राष्ट्र में मदिरापान तथा सरासव का निषेध १३२, ३३०, वानप्रस्थ ३३२, घातक को जमा-दान ३३३, अन्तेयेष्ट ३३४, निर्वाग के समय आयु

```
३३५, महाभारत-कथित जीवनी भू० ११, ३:६, पुरासा कथित
  जीवनी भू० ११, ३:६, ३४८, 'योगेश्वर'' भू० १०, भू०
   ११, ३२८,३५२, श्रेष्ठ पुरुष भू० २, शील भू० १७ ।
कुष्णचरित्र--भू० २० ५०, ५२।
कोटिला अर्थशास्त्र--११५।
कंस -जरासन्ध का जामाता २८, मधुरा का एकरार्(Monarch)
   भू० ३, २८।
गण-राज्य-(Republics)भू० ३, ६३।
म्रामाधिपति--१२१।
घोर श्रांगिरस--भू० १३, भू० १४, 🖺 ।
चर-- १२५, २१८ ।
चार- १२३।
चीन-भू॰ २१, १०५।
चौधरी. प्रो० हेमचन्द्र राय--भू० १३।
छान्दोग्य उपनिषद्—८।
जनपद्--११६, १२१, १२२ ।
जरासन्ध--सम्राट २३, ⊏१, साम्राज्य का स्वरूप भू १३. ३२४,
   ३३१, ज॰ द्वारा प्रवासित राजवंश ३५ ज॰ द्वारा कैंद किये
   गये राजा ३६, ८१. यादवीं पर स्त्राक्रमण स्त्रीर पराजय ३८,
   कूष्ण से दिक्मणी के विवाह का विरोध ४२, स्नातकों श्रीर
   ब्राह्मणों से मिलने का व्रत ८६, भीष्म से महा-युद्ध ८६।
जानपद -- ११७. ११६ ।
जाम्बबती--४१।
तत्तक--७५।
 तीर्थ--१२३।
 द्रजनीति--१०६, ११०, ११४ ।
 द्रडपाल--१२४।
```

दयानन्द सरस्वती -- भू० १६। दशमामपात ( दशपाल )-- १२१, ,२२। दीचित -- = 1 दुर्गपाल--१२४। दुर्योधन-लाख का घर वनवाना ५३, २५४, २६३, श्रभेद्य कवच २२१, कर्ण पर कृपा २६०, २६४, द्वौपायनसर में २७८, भीम से गदा यद्ध २८०, वीर-गति २८२। देवीभागवत पुराग्य--३४१-३४३। द्रव्यसंचयकृत् - १ - ३। द्रोण-चक्रव्यूह २०६, श्राभमन्यु की तलवार को बेकार कर देना २०६ अध्यन्त जटिल व्यूह २१६, अभेग्र कवच २२१, वैतांस्तक तीर २३७, श्रश्चत्थामा के वध का श्रशुद्ध समाचार २३८, भीम के उपदेश में श्राकाशवाणी की भ्राति २३६. २४०. कृ इ युद्ध २४०. ३०५, वध २४२. २४६, वध के अनेक निमित्त २४३, मरते समय श्रायु ३३५ । द्रौपदी--स्वयंवर ४६, ५३. १३६, विवाह ५७. युधिष्ठिर की महिपो ६१, १४६, 'ब्रह्मवादिनी' १२४, दुर्यीधन को सभा में ऋषमान २५४, २६६, चीरहरण पर विचार •६, १४४, 1 909 द्वारका--वृष्णियों का पूर्व आवास ४१, यादवों की राजधानी ४०, ऋर्जुन का स्वागत ६३, रचना ४०, १३१. ३०६। द्वारपाल--१२३। धर्माध्यत्त--१२४ ।

र्धारेन्द्रनाथ पाल--भू० २०।

नगराध्यत्त्-- १२४ । नमस्ते -- भू० १९ । नरक--३३, ५० ।

```
नाग ---७५, १३६ ।
नारद--१०७, ३३१।
नारायगा शास्त्रिपर-- १० ।
नारायगीसेना---कुछ पाडवों की ख्रोर कुछ कौरयों की भू० १६,
   २४६, ३०८।
नः वीरी -- - ३५०।
न्यूमिटर--- ३४६।
पद्मपुराग- - ३४०, ३४२-३४६।
पाणिग्रहांचाक ---७०, ७१।
पार्जिटर ( F. E. Pargiter )- - भू० १२ ।
पुराना प्रतिज्ञापत्र Old Testament )—३४०।
पृथा (कुन्ती )--भोज की दक्तिका ५३, पुत्रों को सन्देश १७० ।
वेंब-- १६३
पौर-- ११७, ११६।
पौर-जानपद-- ११६ १२०, १२१, १२६ ।
 प्रदेष्टा--१२४।
फ़ारिमी-3४८।
विकमचन्द्र चैदरजी--भू० १६, भू० २०, भू० २१, ४०, ४२,
    २४४, ३४६ ।
 बन्दुद्--३४०।
 बन्योरो---३५०
 वर्बर--भू० २१, ६४, १०४।
 बृहस्पति--१०६, १६५।
 ब्रह्मपुराण-३३६, ३४७, ३४२, ३४४,३४४ ।
 ब्रह्मा--७६, १०८, १०६, ११२, ११३।
 ब्रह्मवैवर्तपुरागा--३४१ ३४३, ३४५।
 भजमान-- १ ।
```

भागवतपुराग -भू० २०, ३३६, ३४०-३४५।

भागडारकर - भू० १२।

भीम--वायुसुन ६१, युवराज ११६, जयद्रथ का बर २०७, कर्मा को हरा कर छोड़ देना २२७, ''ग्रश्वस्थामा'' इ.थी का वध २३८।

भीष्म — ग्रम्बा ग्रादि को जीन लाना ४७, श्रम्बा को यथेच्छ विवाह की श्रनुजा देना ४८ कृष्ण की प्रशंसा ६८, ६६, शर- शय्या २०१, ३११. ''नेमे बाणा शिलािष्डनः'' का श्रर्थ २०१, तीरों का सिरहाना २०३, शान्तिपर्व १०७, २०४, ३१२, श्ररा जकता की निन्दा १११, ११२ राजदेवताषा ११४, ११३, १६४, २२४, ३२१, श्रीकृष्ण के श्रागे हिथयार डाल देना १६४, देहान्त ३१२।

भोजवंश-- १, ३५ ।

मध्--१।

मन्त्री---नियुक्ति ११८, ११६।

मन्त्रीपरिषद्—११५, भिन्न भिन्न संख्याये १५६।

मय--७५, युधिष्टिर की 'सभा' ७६ १४१।

महादेव भी बलि - ३५ ८२, ८५।

महाभारत -भू० १०, भू० ११ भू० २०, ३३६।

महाभारतकाल - ६, त्रियार्थिक देशा श्रीर सभ्यता भू० १

नैतिक श्रादर्श भू॰ २३।

महाभारतयुद्ध — नियम २ ६२. निषिद्ध शस्त्र २६३, ज्यूह २६४, युद्ध के मकार २६४, युद्ध की सामग्री २६६, शस्त्र २६८, योद्धान्त्रों, पशुन्त्रों श्रीर रथों की सुसजा ३०२, श्रस्त्र ३०२ धाद्य और ध्वनियां ३०६, दुर्ग ३०६, राष्ट्र-युद्ध ३०६, दूर्त भादि की हिंसा का निषेध, स्तराघ की चिकित्सा ३०६, युद्ध में पकड़ी गई कन्या ३१०, श्रास्थिर शान्ति ३१०।

माघ--भू० १। मातृविलास--३०५। माधव - १। माया युद्ध -- १३५ । मात्स्य-न्याय--११२। मासं----३४६। मीड-- ३४८। मुद्रा (पास्पोट )--१३२। मुर - ३३। मुसा--३५०। मेगैस्थनीज़---७। मैंडेस----३४८। म्लेच्छ---३१४ । यवन---भू० २१, ६४, ३१४ यशोदा----१२। यादव--सत्रह वंश २, ऋठारह हज़ार मनुष्य २ घरेलू व्यवहार ३. सार्वजनिक जीवन ४, स्वतन्त्रता-प्रोम ५। युगाडा - --३५० ।

युधिष्ठिर—-इन्द्रप्रस्थ का राजा ६१, सुभद्रा के हरण में अनुमितिप्रदान ६६, कृष्ण का रथ हाकना ७७, राज्य-प्रबन्ध ७६
राजसूय ८०, ६७, ३१३, ३२० ३२१ राजसूय में आये
राजाओं के उपहार १०४, साम्राज्य का उद्देश्य भू०६, ८४,
६६, ६७, साम्राज्य का विस्तार भू० ६, ६२, साम्राज्य का
प्रकार ६५, राज्य गणाली १०७, वैगग्य ८२, १६३, २४८,
३११, जुआ भू०७, १४६ २०५, २४४, युधिष्ठिर को जीता
पकड़ने की कोशिश २०५, असत्य-भाषण १२३६-२४१, २४५,
घाव की चिकित्सा २४३, गाएडीय का तिरस्कार २५४, शल्य

का वध २७६, गुप्त कोष की प्राप्ति ३१४, ग्रश्वमेध भू०६, ३१३, ३१८, ३१६, दिंग्वजय में हिसा का निषेध ३१४। राज्ञसों की युद्ध-विधि−-२३२।

राजा—-उत्पत्ति १११, ११२ दो सभायं ११४, प्रजा-पालन की प्रतिज्ञा ११४, मन्त्रि-सभा के बहुपत्त के निराकरण (veto) का अधिकार ११८, कर्त्तं व्य १२४, १२४, शिल्वा का प्रवन्ध १२४, ऋण लेने का अधिकार १२६, कृषिवाणिज्य श्रीर शिल्प का प्रोत्साहन १२६, श्रनाथ-रत्ता १२७ श्रिम हिंस पशुस्रों, रोग तथा राज्ञस स्त्रादि से रत्ता १२७, न्याय, १३८, व्यय के विभाग १२८, १२६, कर की प्राप्ति १२६, वैयिकिक स्त्राचार १२६, राष्ट्र-सम्बन्धी स्त्राचार १३०, ऋणियों का राष्क्र से ज्युत करने का श्रिधकार ११४, दण्ड-नीति के स्त्राचीन ११४।

रामचन्द्र—१२०, २४५ |
रामायण् — १२० |
राष्ट्र—१२२, ग्रामादि में विभाग १२१ |
राष्ट्र—१२२, ग्रामादि में विभाग १२१ |
राष्ट्रान्तपाल—१२४ |
राष्ट्राय—१२२, १२३ |
रामस —३४६ |
रोमक—भू० २२ |
रोमक—भू० २२ |
रोमयूलस—३४६ |
लायड ( Alber B. Loyd ) ३५० |
लिङ्गपुराण्—१२, ३४१-३४३ |
लेखक—१२३ |
वायुपुराण्—१२, ३४१-३४३ |
विमान ( कामग )—१३३, १३४, १३६ |

```
विमानाकार सभा- ७६।
विश्वकर्मा -- ७६।
विंशतिपाल--१२१, १२२।
विष्णु--१०६, ११०, ११३ ।
विष्णुपुराग्य--भू० २०, ३३६, ३४०, ३४२<sup>,</sup>३४५ ।
वीर्यशालका - ४६, ४७।
वैशालाच-- १०६।
वैष्णवमत - ( Vaishnavism ) भू० १२।
बैध्णवमत का प्रारम्भिक इतिहास--( An Early History
   of the Vaishnava Sect. ) मृ० १३।
शकुन्तला--१२४।
शतपथ- भू० १३, ८।
शतपाल--१२१. १२२।
शान्तिपर्व--११६, १२६, २०४, ३१२।
शिखरडी--भौष्म पर विजय भू० १६, १६८, १६६, २०१,
   २०२।
शिव--२८७।
शिशुपालवध-भू• १ ।
शुक्राचार्यः – १।
शंकर का काल - ( The Age of Shankar ) १०।
श्रीकृष्ण-उनका जीवन श्रौर शिद्धा (Shri Krishna, His
   Life and Teachings ) 40 301
संघ - भू० ३, ५५, १७६, १७७, १७६, कंस द्वारा विनाश २८,
   पुनः स्थापना ३२।
सचिव-१२३।
सत्यार्थप्रकाश--भू० १६।
सभा--६७।
```

```
सभाध्यत् - १२४।
सभापाल-६७।
सभासद्-१२२।
सभासद् --सहाय, परिच्छद--११७।
समभौता--( मनु श्रीर प्रजा में ) ११२, ११३।
समाहर्ता-(२३।
साची---१२३।
सात्यिक-कन्याश्रों-द्वारा श्राभिषेक २२२, ३०६, सार्थि-विद्या
   २२३, शरीर को अलातचक के समान घुमाना २२४, द्रीण की
  प्रदिच्छा २२७।
सुधर्मा—( सभा ) ६७।
सुभद्रा--ग्वालिन के वेष में ससुराल जाना १३, ७०, दिवङ्गत
  श्रिभिमन्यु को श्राशीर्वाद-प्रदान भू० २४, २१७।
संविधाता- १२३।
संशासक-गर्ण--भू० २३, २०६, २५२।
हरण-( दहेज ) ७०।
हरिवंशपुराग--मू० २०, १२. ३४०, ३४२-३४४ ।
```